श्रीमद्ग्राचार्यदेव श्रीरत्नशेखरसूरीश्वर-विरचित

# दिन-शुद्धि-दीपिका

[ श्री यतीन्द्र हिन्दी टोका ]

---हिन्दी - टीका- लेखक----

\*

पूज्यपाद ग्राचार्यभगवन्त व्याख्यानवाचस्पति
श्रीमदृविजय यतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के शिष्यरत्न

ज्योतिष - विषारद

मुनिश्री जयप्रभविजयजी 'श्रमण'

TAMMAO!

# शुभ-आशीर्वाद !

शास्त्रों में सृजन तथा लेखन उसे ग्रमरता तथा शास्त्रतता को ग्रोर ले जाते हैं। यही कारण है कि ग्राज भी जैन दर्शन भारतीय जीवन में महत्त्रपूर्ण स्थान रखता है। ग्रित प्राचीन समय से भारतीय वाङ्गमय में जैनाचार्यों की देन इस प्रकार सर्वतोमुखी नहीं रहती तो शायद ही भारतीय दर्शन का यह स्वरूप होता। भारत में भी एक ऐसा संक्रमण्-काल ग्राया जो हमारे साहित्य तथा शास्त्रों के सृजन की ग्रोर हमें उदासीन कर विदेशी दासता तथा संकीर्णता में ग्रावद्ध कर गया कि हम ग्रपनी सम्पत्ति की विशालता को ही खो बैठे। ग्राज हमें कोई विदेशी यह कहता है कि यह ग्रतुल वांग्मय सम्पत्ति तुम्हारी है तो ही हमें विश्वास होता है, हमारी हिण्ट विदेशी ग्रांखों से देखने लगी, हम ,स्व को भूलकर विदेशी संस्कृति, साहित्य तथा दर्शन के दास वन गये। इस दासता से मुक्ति दिलाने में जैन साग्रु तथा ग्राचार्यों का महत्व-पूर्ण योग रहा है।

ग्राज हम जब सर्वतः स्वतन्त्र हैं जबिक मानसिक रूप से परतन्त्र हैं ग्रीर उस मानसिक परतन्त्रता से मुक्ति दिलाने के लिये भारतीय साहित्य तथा जैन दर्शनागार में से रत्नों की खोज करने वाले विद्वानों की टीम चाहिये। जो नवीन मृजन तथा ग्रतीत की ग्रमूल्य सम्पदा से पुनः उसे उसी गौरव पद पर प्रतिष्ठित करें जो उसे ग्रतीत में प्राप्त था।

ग्राज का युग लेखन तथा प्रथा प्रचार-प्रसार का है ग्रतः किसी विषय को जीवित रखने के लिये उसमें जितना ग्रधिक लिखा जायगा, उतनी उसे जीवनीय शक्ति प्राप्त होगी । ज्यांतिए जैने दुरुह तथा गहन विषय में प्राज कल बहुत कम प्रशृत्ति पार्ट शानी है । जबकि सबका सर्वदा उसने कहीं न कहीं संस्वन्य अविद्धिन्न है । ग्रतः उसे विशेष सरल ग्रीर मुगम्य बनाने के लिये ज्योतिष में विशेष लिखने की श्रावश्यकता है ।

इस आवश्यकता को जानकर ही र्मने मुनिशी जयप्रभविजयकी से कहा कि आप ज्योतिप की ओर बही और वहाँ ने समाज को कुछ दो ! मुक्ते बड़ी प्रसन्नता है कि मुनिश्री ने मेरे सामने "दिन युद्धि वीपका" की यतीन्द्र हिन्दी टीका को प्रम्तुन किया । मैंने इसका गुजराती अनुवाद भी देखा है, किन्तु हिन्दी अनुवाद में धैनी की मौलिकता तथा सरलता ने मुक्ते आहण्ट विया है । यनीन्द्र हिन्दी टीका इस हष्टिकोण से भी अधिक उपयोगी है कि हिन्दी का क्षेत्र व्यापक है और इसकी उपादेयता में व्यापकता है । मैं स्वयं के मुनि परिवार की क्या प्रशंसा कहाँ ! क्योंकि यह प्रशंसा स्वयं मेरी हो जायगी और आहम-प्रशंसा से सदैव दूर रहना हो श्रीष्ठ है ।

प्रशंसा तो पाठकगण स्वयं करेंगे कि इसकी कितनी उप योगिता है तथा पंचांग की तरह इसकी कितनी प्रतीक्षा रहती है। मैं लेखक के श्रम को श्राशीर्वाद प्रदान करता हुग्रा इनकी लेखनी से बहुत कुछ श्रपेक्षा रखता हूँ कि ज्योतिष विषय में ज्योतिर्विद् मुनि श्रीजयप्रभविजयजी 'श्रमण' की लेखनी को श्रेय मिले वही श्रीय मेरा प्रोय होगा।

कार्तिक सुदी २ रिववार ) संवत् २०३० ) खाचरोद )

—श्रीविजयविद्याचन्द्रसूरि

#### मगलकामना.

हरा जैन साहित्य-दर्शनांगम विराट् पयोनिधि में चिर 'समय से बहुमुल्य ग्रन्थ रतन समद्भूत हुए हैं ग्रीर उनका क्रम ग्रविछिन्नाबाध गति से प्रवहमान भी है; उस सर्वतोमुखी सृजनधारा में ज्योतिषः शास्त्र भी जैनाकाश में जाज्ज्वल्यमान ग्रन्थ नक्षत्र पिण्डों से सुशोभित हुआ है जिनमें 'दिन शुद्धि दीपिका' भी एक महत्वपूर्ण प्रकाशमान ग्रन्थ नक्षत्र है । दिन–शुद्धि-दीपिका श्रीरत्नशेखरसूरिजी कृत ग्रन्य ज्योतिष विषय के ग्रन्थों में महरवपूर्ण ग्रन्थ है तथा उनका सर्वोत्कृष्ट ज्योतिष ग्रंथ यही है। श्रीरत्नशेखरसूरि साहित्य दर्शन तथा खगोल, भूगोल एवं ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वानों में से थे। विक्रम संवर्ष १४०० से १४२५ तक इन्होंने श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना कर संस्कृत तथा प्राकृत साहित्य भंडार में ग्रभिवृद्धि की । ज्योतिष में प्रारम्भिक ज्ञान की दृष्टि से बाल बोध नारचन्द्रादि ग्रनेक पुस्तकें उपयोगी हैं किन्तु इन सब में दिन - शुद्धि - दीपिका' अधिक सुबोध तथा सरल है तथा दूसरी विशेषता यह भी है इसमें प्राकृत गाथाएँ ज्योतिष विषय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

ज्योतिष विषारद मुनि श्रीजयप्रभविजयंजी 'श्रमण' ज्योतिष विषय में हमेशा ही गवेषणात्मक तथा सृजनात्मक रुचि रखते हैं। ग्राज के इस वैज्ञानिक ग्रुग में ज्योतिष को वही कार्य करना है, जो विज्ञान चन्द्रलोक, मंगललोक खोज कर रहा है। विज्ञान ग्रीर ज्योतिष का समन्वय, अन्वेषण तथा अनुसंधान में विशेष सहायता प्रदान कर सकता है। अपतः ज्योतिष विद्वानों का कर्तव्य है कि ज्योतिष शास्त्र में विशेष गवेषणात्मक इष्टिकोण रखे तथा ग्रंथों के श्रनुवादादि से विषय को सरल से सरल बनाकर सर्व साधारण के बोघ योग्य बनाएँ । श्रापने दिन–शुद्धि–दीपिका की "श्री यतीन्द्र हिन्दी टीका" कर इस परम्परा में महत्वपूर्ण प्रयाण किया है ।

मैंने श्री यतीन्द्र हिन्दी टीका को देखा ! श्रनुवाद में प्राकृत तथा संस्कृत इलोकों की स्वाभाविकता तथा विषय की प्रामाणिकता दोनों का सामंजस्य मिण्कांचन योग की तरह सफल हुए हैं।

इन सबके कारमा यह ग्रंथ स्वयं में एक विशेष ग्रन्थ बन गया है।

ज्योतिष शास्त्र जैसे गहन तथा गिग्त प्रधान विषय में श्रापका यह सृजनात्मक कार्य ज्योतिष पंडितों के लिये पय प्रदर्शक है तथा उन्हें भी ज्योतिष के नवीन सृजन तथा समीक्षात्मक लेगन में उत्साहित किये विना नहीं रहेगा ।

श्रनुवाद में स्वयं की मौलिकता से भाव प्रकट करने की क्षमता तथा शैली की सरलता से ग्रन्थ रोचक होते हुए भी विषय की गम्भीरता सुरक्षित है। यह श्रनुवाद की सबसे बड़ी सफलता मानी जानी चाहिये। मेरा विचार है कि ज्योतिष के जिज्ञामुग्रों तथा प्रारम्भिक शिक्षणार्थी इस टीका को ग्रत्यन्त श्रद्धा तथा प्रेम से ग्रहण करेंगे। यह श्री यतीन्द्र हिन्दी टीका सरलता की हिट्ट से श्रहिन्दी भाषा-भाषियों को भी समक्ष में श्रासकता है। ग्रतः इस ग्रंथ का भविष्य उज्ज्वल है।

श्रन्त में मैं ज्योतिप के विद्वान् श्रीजयप्रभविजयजी महाराज 'श्रमण्' से इसी तरह के श्रन्य ग्रन्थों को रचने की श्रपेक्षा रखता हूं तथा विश्वास करता हूं कि दिन - शुद्धि की तरह लग्न - शुद्धि का भी कोई ग्रंथ सरल भाषा में भ्रनुदित करेंगे।

इति गुभम् !

दशहरा ) — पंडित हीरालाल शास्त्री एम. ए. १०३० ) गुड़ाबालोतरा अध्यापक- राजकीय उच्चत्तर विद्यालय, गुड़ाबालोतरा

## सूक्ष्म-बिन्दु-विचार.....!

भारतीय ज्योतिष के रनियताग्री के दो नक्ष्य रहे हैं, ये हैं व्यवहारिक एवं पारमाधिक । प्रथम हिन्द में इस झारण का रहरूप गणना करना तथा दिक् देश ग्रीर काल के नम्बन्ध में मानव समाज को परिज्ञान कराना कहा जासकता है । ( सिद्धांत ग्रीर फिलित में जाना जाता है ) फिलित ज्योतिष के मुग्य पौन भेद हैं— जातक, ताजिक, मुह्तं, प्रश्न तथा संहिता । ग्रथीन् ज्योतिष में मुह्तं का भी विशिष्ठ स्थान है ।

सांसारिक समस्त व्यापार दिक्, देश और काल उन तीनों के सम्बन्ध से परिचालित है। इन तोनों के ज्ञान के बिना व्यव-हारिक जीवन की कोई भी क्रिया सम्यक् प्रकार से सम्पादित नहीं की जा सकती। अतः सुचारु रूप से देनिन्दन कार्यों का संचालन करना ज्योतिष का व्यवहारिक उद्देश्य है।

यह तो निश्चित है कि प्रत्येक प्राणो के मस्तिष्क पर उस के प्रतिक्षण के विचार और क्रियाएँ अपना संस्कार डालतो है। संस्कारों को खतौनी बराबर होतो रहती है। जब कोई प्रवल संस्कार आता है तब वह पूर्व के निर्वल संस्कार को समाप्त कर देता है। अन्त में कुछ ऐसे सूक्ष्म और स्थिर संस्कार इस शरीर को छोड़ने पर भी परलोक जाते हैं जिनके अनुसार भावी जीवन को पुन: रचना होती है और भौतिक जगत का परिगमन भी वैसा हो होने लगता है। ठीक इसी तरह ज्योतिप के व्यवहारिक अध्याओं में मुहूर्त अर्थात् समय विधान की ममं प्रधान व्यवस्था है उसका रहस्य यह कि गगनगामी ग्रह—नक्षत्रों की ग्रमृत, विष व उभयगुण वाली रिक्मियों का प्रभाव सदा एकसा नहीं रहता । गित विलक्षणता के कारण किसी समय में ऐसे नक्षत्र या ग्रहों का वातावरण रहता है जो ग्रपने गुण ग्रौर तत्वों की विशेषता के कारण किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिये ही उपयुक्त हो सकते हैं। ग्रतः विभिन्न कार्यों के लिये मुहूर्त शोधन विज्ञान सम्मत है न कि ग्रन्धश्रद्धा या मात्र विश्वास पर ।

समय शब्द भी समय का सबसे छोटा परिणाम था ।

ग्रसंख्य समयों की एक ग्राविलका तथा ग्रसंख्य ग्रविलकाग्रों का एक

उच्छास, प्राण ग्रथवा निश्वास होता था । प्रारम्भ में यह काल

विशेष का वाचक होकर बाद में सामान्य काल के ग्रथं में यह

प्रयुक्त होने लगा । इसे ज्योतिर्गिणत द्वारा तपा लिया जाए ग्रथीत्

पूर्ण पंचाङ्ग शुद्धि लेकर जो समय निकाला जाए उसे मुहूर्त

कहते है ।

पोडस संस्कार एवं प्रतिष्ठा, ग्रहारम्भ, ग्रहप्रवेश, यात्रा एवं प्रत्येक मांगलिक कार्यों के लिये मुहूर्त का ग्राध्य लेना ग्रत्यावश्यक है। न केवल ज्योतिप के गिएत ग्राँर फलित विल्क उनके विभिन्न विषयों पर जैन सिद्धांत के प्रवर्तकों ने नए-नए रूप वड़ी ही गह-राई से दिये हैं। इसी मुहूर्त प्रकरण के विषय को लेकर जैना-चार्य श्रीरत्नशेखरसूरीश्वरजी महाराज ने संस्कृत, पाली ग्राँर मागद्यो भाषाग्रों के सिम्मश्रण से 'दिन-ग्रुद्ध-दीपिका' नामक ग्रंथ की रचना को थी। उसी की सीधर्मवृहत्तपोगच्छाधिपति भट्टारक परम पूज्य जैनाचार्य श्रीमद्विजय यतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के शिष्य ज्योतिष विशारद मुनि श्रीजयप्रभविजयजी महाराज 'श्रमण' ने श्री यतीन्द्र हिन्दी टीका के रूप में रचना करके मुहूर्त ज्योतिष को एक ग्रनूठा ग्रंथ दिया है।

प्रस्तुत 'दिन-मुद्धि-दीषिका' के प्रध्ययन से भारतीय ज्योतिष की मुहूर्त प्रणाली में 'सूध्म चिन्दुं का परिचय मिलता है। मुकें पूर्ण प्राथा है कि यह ग्रंथ न केवल संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रित्तु सूक्ष्म मुहूर्त घोषन क्रिया के प्रध्ययन रूप में भी परम उपयोगी सिद्ध होगा।

कार्यातय नक्षत्र लोक ज्योतिविज्ञान विभाग रतसाम (म.प्र.)

—चाबूलाल जोशी राज ज्योतिप रतलाम दिनां राज्य प्रगम्न १८७३

# अपनी ओर से.....!

जैन दर्शन जितना सम्पन्न है उतना ही काव्य इतिहास तथा ज्योतिष में भी कुवेर निधि है । **जैना**चार्यों की लेखनी श्रागमों व विविध शास्त्रों के गहन ग्रघ्ययन तथा लेखन में निरन्तर सृजन करतो रही है । जैन शास्त्रों की मन्दाकिनी की शाश्वत प्रसृविनो म्रजस्र पीयूषघारा भारतीय प्रांगरा में म्रगु – ग्रगु को म्राप्लावित करती रही है, श्रीर यही कारण है कि श्राज जैन साहित्य-दर्शन विविध शास्त्र तथा इतिहास में ग्रपना मूर्धन्य स्थान रखता है। जैन शास्त्रों के ग्रगाध रत्नाकर में इतने मौक्तिक भरे पड़े हैं कि उसमें गोते लगाकर गवेषणा करने वालों की कमी है, मुक्ताग्रों की कमी नहीं है । यदि जैन दर्शन के स्वान्त सुखाय का ही ग्रघ्ययन करें तो लोक हिताय हो जाता है। यदि हम नवीन ग्रंथों का सुजन न भी करें ग्रीर रत्नाकर में गोते लगाकर मोती निकालते का ही कार्य करें तो वे ग्रन्थ जो निमज्जित हैं, ग्रद्य हैं तथा परोक्ष है वे ग्राज के वैज्ञानिक तथा शिक्षा के युग में मानव मात्र के कल्याण के लिये संजीवनी रूप में सिद्ध हो सकते हैं। विज्ञान तथा आध्यात्म में समन्वय कराकर नैतिक उत्थान में मेरु स्वरूप वन सकते हैं।

इसी हिष्टिकोग् को सम्मुख रखकर मैंने किसी नवीन ग्रंथ की रचना करने की ग्रपेक्षा प्रच्छन्न ग्रमूल्य मौक्तिक जो ग्रतोत ज्ञान सागर में पड़े हैं उन्हें ग्रन्वेषित कर विद्वानों के सम्मुख रखने में ही सौभाग्य माना । रत्नाकर से निकाल हुए ये ग्रन्थ-मुक्ता कितने उपादेय हैं यह निर्णय तो स्वयं विद्वान् पठिक ही करेंगे । जैन शास्त्र जितने प्रन्य क्षेत्रों में नस्पन्न है, उनने ही प्रागम, खगोल, भूगोल एवं गिएत में भी सम्पन्न है। ज्योतिय में कालिक, उस्कालिकागम में भूगोल तथा रागोल का जिस्तृत विशेवन है। इनमें जंत्र द्वीप प्रकाप्त, सूर्य प्रकाप्त, नन्द्र प्रकाप्त तथा हीय सागर प्रकाप्त ये सत्य वस्तु प्रकृपक प्रकाप्तियां है। मृगे-चन्द्र प्रक्षप्त ग्रंथ श्रति प्राचीन ज्योतिय विषय के ग्रंथ है, जिनमें विधि वार, नक्षत्र, करमा, सूर्य बार, चन्द्र चार योग, गुरु, क्षित, ग्रहण ग्रीर मह ग्रहीं का श्रक्षिकार है।

इस ग्रंथ में प्रारम्भिक ज्योतिय ज्ञान कराने के लिये इतिहां सुबोध शिक्षण शैलों का प्रयोग किया गया है कि दिन शुद्धि दिया-यक सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा गहन से गहन विषय को भी इतिनी सरस शैली में श्रभिव्यक्त किया गया है कि सबं साधारण ज्योतिष का ज्ञान रखने पर भी कुछ ही प्रयतन से दिन – शुद्धि का प्रामाणिक पंडित वन सकता है।

परम पूज्य ग्राचायंवर्य श्री रत्नशेखरमूरिजी कृत 'दिन - शुद्धि - दिपीका' ज्योतिप का प्रामािग्यक एवं प्रतिष्ठित ग्रंथ है । श्रापके ज्योतिप विषय के ग्रन्थ ग्रन्थ भी हैं । जिनका उल्लेख वसंतगढ़ के शिलालेख (६५४) में किया गया है ।

श्राज का युग शिक्षा की व्यापकता तथा वैज्ञानिक सत्यता का युग है। ज्योतिप ज्ञास्त्र गणित के श्राधार पर पूर्ण वैज्ञानिक है तथा प्रयोगिक सत्यता की कसौटी पर विज्ञान के विद्यार्थियों को पूर्ण सन्तोष प्रदान कर सकता है, इसी हेतु श्राज ज्योतिप की ग्रोर विशेष रुचि ग्रीर गवेषणा की प्रवृत्ति की वृद्धि हो रही है। ग्राज शिक्षा का क्षेत्र किसी एक का एकाधिकार न वनकर सब के लिये गवेषणा करने का समान ग्रवसर प्रदान करता है। ग्रतः शिक्षाधीं

किसी शास्त्र पर किसी एक सम्प्रदाय या जाति के एकाधिकारवाद की रूढ़ि को स्वीकार नहीं करता ग्रतः ज्योतिष विषय के विद्वानों का भी यह पुनीत कर्त्त व्य है कि वे इस विषय को प्रच्छन्न या गोप्य न रखकर संकीर्णता से व्यापकता की ग्रोर बढ़े तथा इस विषय को सर्व साधारण तक पहुँचाने के लिये शास्त्र को सुबोध तथा सरल कर समाज के सम्मुख प्रस्तुत करे, जिससे उसे उसकी जीवनीय शक्ति में ग्रमरता तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय उपादेयता प्राप्त हो सके।

मैने ज्योतिप शास्त्र में बढ़ती हुई लोगों की जिज्ञासा को जानकर ही दिन-शुद्ध-दीपिका की श्रीयतीन्द्र हिन्दी टिका का सरल तथा सुबोध शंली में लिखने का प्रयत्न किया है, जिससे इस विषय में बढ़ती हुई जिज्ञासाओं को ग्रीर ग्रिधिक ग्रन्वेषण की जागरकता को संबल मिले।

ज्योतिष के प्रारम्भिक ज्ञान के लिये 'दिन-शुद्धि-दीपिका' वहुत ही सरल एवं उपयोगी ग्रंथ है। मैंने दिन-शुद्धि-दीपिका की श्री यतीन्द्र हिन्दी टीका करते समय ज्योतिष के श्रन्य प्रामाणिक ग्रन्थों की सहायता ली है उनका उल्लेख करना मेरा परम कर्तव्य है।

यथा— श्रभिधान राजेन्द्र कोष, शोध्र कोष, वाल वोध, नारचन्द्र, मुहूर्त चिंतामणी, प्रश्नसिद्धि तथा सर्वाधिक श्रारम्भसिद्धि की सहायता ली है । उपर्युक्त ग्रंथों का श्रध्ययन कर प्रत्येक तर्क की शुद्धि का तुलनात्मक समाधान पुष्ट निर्णय के श्राधार पर किया है।

सर्वाधिक ग्राभारी हूं में श्री दर्शनविजयजी महाराज साहव का जिन्होंने इस ग्रंथ की विश्व प्रभा गुजराती टीका लिखी है । क्योंकि मैंने यतीन्द्र हिन्दी टीका में सर्वाधिक सहारा इन्हीं की गुजराती टीका का लिया है इसमें विशेष रुचि रखने का कारण है इनकी प्रामाणिक श्रेष्ठता । श्रतः मैं विश्व प्रभा को सहायता लेने के लोभ संवरित नहीं कर सका । यह मेरी श्रति श्रद्धा किंदे या धृष्टता जिसके लिये मैं क्षम्य समभा जा सक्नुगा । उपर्युक्त ज्योतिष ग्रंथों की सहायता विषय की समृद्धि के लिये ली गई है, जिनका मैं बहुत श्राभारी हूं।

दिन-शुद्ध-दीपिका यतीन्द्र हिन्दी टीका करते समय मैंने कहीं - कहीं मौलिक विचारों का प्रतिपादन भी किया है, किन्तु ज्योतिष शास्त्रीय मर्यादाओं के संगत में ही । यथा इस ग्रन्य के उत्तरार्ध में भरणी ग्रादि नक्षत्र सप्त ग्रहों के जन्म नक्षत्र हैं तथा वे श्रशुभ समभे गये हैं, ऐसा प्रत्यक्ष तात्पर्य भी निकलता है किन्तु श्रन्यत्र उस योग को वज्र मुशल के रूप में पृथक कर जन्म नक्षत्रों से उसकी भिन्नता भी निर्दिष्ट की गई है । मैंने भी इसी द्वितीय मार्ग का श्रवलम्बन किया है ।

उसी प्रकार शुक्रास्त, गुर्वास्त में उद्यापन, शान्ति स्नात्र, बृद्ध स्नात्र तथा पदाधिरोहण आदि मांगलिक कार्य करने ज्योतिष शास्त्र को हिंद से विजित है, फिर भी किये जाते हैं। मैंने भी यह पुष्ट किया है कि रोगादि शान्ति के लिये शान्ति स्नात्र एवं महा स्नात्र तथा दीक्षा शुक्रास्त में भी किये जा सकते हैं, किन्तु गुर्वास्त के समय में शुभ कार्य अवश्य ही विजित है।

तत्पश्चात् भद्रबाहु संहिता ज्योतिष की रचना हुई, जो कि वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। उसी के स्राधार पर भृगु संहिता का जन्म हुस्रा या भृगु संहिता का प्रभाव भद्रबाहु संहिता पर है ऐसा भी मन्तव्य है। वैसे वित्रम संवत् की द्वितीया शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जैनाचार्यों ने ग्रन्य साहित्य के साथ-साथ गिएत, होरा तथा मुहूर्त ज्योतिष को भी बहुत कुछ स्थान दिया है ग्रीर उसमें मंगल, बुध, जुक्र, राहु, केतू तथा सात वारों को भी स्थान प्रदान किया है।

ऐतिहासिक प्रमाण है कि विक्रम संवत् १३३० से १३६० तक वृहत्गच्छ में श्री जयशेखरसूरिजी के पट्ट में वज्रसेन नाम के आचार्य हुए हैं। ये वक्तृत्व शक्ति तथा विद्वता में इतने चमत्कारिक थे कि मुगल वादशाह ग्रलाउद्दीन खिलजी ने भी इनकी विद्वता तथा वागाी पर मोहित होकर रुगा ग्राम में एक ग्रमूल्य हार तथा बहुत सी ग्रन्य बहुमुल्य वस्तुएँ उपहार स्वरूप समर्पित की थी।

प्रो० पीटर्सन ने भी यही उल्लेख ग्रपनी ऐतिहासिक पुस्तक में किया है। इन सूरीश्वर द्वारा हो विक्रम संवत् १३४२ में लोठाएा गोत्रीय १०००० गृहस्य जैन धर्म में दीक्षित किये थे ऐसा उल्लेख भी प्राप्त होता है। हरि मुनि के कर्पूर प्रकार में श्री रत्नशेखरसूरिजी के विषय में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है।

श्रीवज्रसेनस्य गुरोस्त्रिषिट, सार प्रबंध स्पुट सद् गुरास्य ? शिष्येरा चक्रे हरिरोय मिष्टा, सूक्तावली नेमि चरित्र कर्ता ॥

ग्राचार्यवर्थ्य श्री रत्नशेखरसूरिजी का जन्म विक्रम संवत् १३७२ में, सूरि पद १४०० में विलाड़ा ग्राम में तथा निर्वाण संवत् १४२८ के पश्चात् हुग्रा था । ग्रापके ग्रघ्ययन के विषय में ऐसा उल्लेख मिलता है कि खरतरगच्छाधिपति श्री जिनसिंहसूरिजी के शिष्य श्री जिनप्रभसूरिजी के सानिध्य में हुग्रा था ।

दिन-शुद्धि-दोपिका में श्री रत्नशेखरसूरिजी ने लग्न के विषय को पृथक रखकर मात्र पंचांग शुद्धि से दिन शुद्धि देखने

समय दिया है वह स्मरगोय रहेगा ।

प्रकाशन कार्य में द्रव्य के रूप में ग्रगर निम्न लिखित महानुभावों ने ग्रपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करने का लाभ नहीं लिया होता तो प्रस्तुत ग्रंथ समय पर प्रकाशित होने में ग्रवश्य ही विलम्ब होता।

सर्व प्रथम ग्राहोर (राज०) की श्री भूपेन्द्रसूरि साहित्य सिमिति के मंत्री श्री उदयचन्दजी ग्रोखाजी चोपड़ा ने सिमिति के द्वारी जो - जो सहयोग दिया वह ग्रविस्मरणीय रहेगा । भीनमाल निवासी दानवीर श्री मूलचन्दजी फूलचन्दजी वाफना, सायला निवासी कवदी श्री डुंगरचन्दजी हजारीमलजी, सियाणा निवासी संघवी श्री जसराज जी हिन्दूजी, भीनमाल निवासी वर्द्धन श्री खीमचन्दजी प्रतारचन्दजी सांयू निवासी शांतिलालजी पूनमचन्दजी ग्रादि-ग्रादि ने जो सहयोग देकर प्रस्तुत श्री दिन-ग्रुद्धि-दोपिका (श्री यतीन्द्र हिन्दी टीका) का प्रकाशन करवाया ग्रतः वह सभी महानुभाव धन्यवाद के प्रात्र हैं । भविष्य में भी इसी प्रकार साहित्य प्रकाशन में ग्राप सहयोग देवें यही मंगल भावना ।

इस ग्रंथ में दृष्टि दोप के कारण कहीं पर भी सुज्ञमहा-नुभावों को ग्रग्रुद्धि लगे तो वह सूचित करें जिससे इसकी द्वितीयावृत्ति में संशोवन हो सके ।

इति युभम्।

श्रीमद्रराजेन्द्रसूरि जैन दादावाड़ी, जावरा मार्गशीर्प शुक्ला ५ शुक्रवार —मुनि जयप्रभविजय 'श्रमरा' प्रतिप्ठोत्सव दिवस

# समर्पण!

जिन

गुल्देवश्री

=

पारत पुत्र हुना से

यह संकलन तैयार कर सका

<del>चन्</del>हें

पूज्यपाद आचार्यदेव भगवन्त

व्याख्यान वाचस्पति

श्रीमद्धिजययतीन्द्रसूरीश्वरजी म.

कर कनलों में

सादर बन्दन सह अर्पेसा !

शिष्य

मुनि जयप्रभविजय 'श्रमण'

#### प्रातःस्मरागीय परमोपकारी गुरुदेव



श्री मद्विजययतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज

#### [ २० ]

| £2,         | यर्जा तिथियों का प्रमाण                         | ४६           |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 77          | तिथि चक्र                                       | ሂሂ           |
| 79          | कर्ण दार                                        | ሂട           |
| Ru          | भद्रा प्रवेश शान (विष्टि कब ग्राती है)          | ٤٠           |
| र्द         | प्रवास में वजा भद्रा का स्थान एवं काल           | Ęţ           |
| 35          | भद्रा की शुभाषुभ पड़ी तथा उसका फल               | ६२           |
| 4.          | भणे भी अगरवाएँ                                  | έÃ           |
| 97          | मधान वार                                        | €;७          |
| HR          | मधान भी रोशा सथा फल                             | 6!           |
| ¥ ħ         | श्रद्यती शादि प्रत्येक नक्षत्रों के ४-४ ग्रक्षर | ৬४           |
| ğΥ          | मुकाभ अप्र                                      | ೮೯           |
| Ų K         | माभाग प्रसा                                     | ٣?           |
| pq          | मधार पक्ष                                       | =6           |
| Ęų.         | भक्षाच के घोषों का परिष्ठार                     | 58           |
| ŅI;         | भाभिजित भा भाग तथा उसकी महत्ता                  | 60           |
| ħr.         | पाधियो धीर उसके अनुसार नक्षत्र                  | દર           |
| Vn          | शंकारित की रणूल खागा साने की रीति               | 23           |
| y W         | रथुव धान हाते की विधि                           | ဧဒ           |
| N.          | संका भें समा पस के परखण्ड यंत्र                 | 33           |
| rig.        | Hivi                                            | 908          |
| N N         | प्रेष्ट्रिया                                    | १०१          |
| иμ          | <b>स</b> न्तामीका                               | १०१          |
| 44          | स्वम्री                                         | १०२          |
| 418         | सालवानि                                         | १०३          |
| lli         | सन्त विवासिक                                    | १०३          |
| <b>L</b> li | Mula                                            | १०३          |
| q J         | भन्त भीक प्रक्रियों का एनऋष                     | ₹ <i>०</i> ६ |
| μę          | सन्त एक्या                                      | 220          |

# [-२१]

५२ राशि लग्न चक्र ५३ राशि लग्न चक्र

५४ राशि लग्न चक्र

११२

११३

११७

१६६ २००

| लग्न शुद्धि                        | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रत्येक लग्न का फल विचार          | १२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गोचर शुद्धि                        | १२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वुध पंचक                           | १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| केन्द्र भ्रौर त्रिकोरा में गुरु बल | १४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जन्म राशि गोचर ग्रौर वामवेध        | १४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वामवेध चक                          | १४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ग्रहों का नैसर्गिक फल              | १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ग्रह रेखाग्रो का विवरण             | १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| रेखाम्रो को लाने की पद्धति         | १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| रेखाग्रो का फल                     | १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ग्रह रेखा चक्र                     | १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बोईस राज योग                       | १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| लग्न भुवन चक्र                     | १६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चन्द्र की ग्रवस्था ग्रीर उसका फल   | १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जन्म राशि चक्र                     | १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| राशि घात चक्र                      | ३७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पन्था राहू                         | १५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| दिन्य काल का ग्रत्प निदेश          | १८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तारा द्वार                         | १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तारा कोष्टक                        | १ड१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| योग द्वार                          | १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कुमार योग                          | १६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | प्रत्येक लग्न का फल विचार गोचर शुद्धि बुध पंचक केन्द्र ध्रौर त्रिकोगा में गुरु बल जन्म राशि गोचर ध्रौर वामवेध वामवेध चक प्रहों का नैस्गिक फल प्रह रेखाध्रो का विवरण रेखाग्रो को लाने की पद्धित रेखाग्रो का फल प्रह रेखा चक बाईस राज योग लग्न भुवन चक्र चन्द्र की श्रवस्था ध्रौर उसका फल जन्म राशि चक्र राशि घात चक्र पन्था राहू दिव्य काल का श्रव्प निदेश तारा द्वार तारा कोष्टक |

#### [ २० ]

| २४  | वर्षे तिथियों का प्रमाख                           | 88         |
|-----|---------------------------------------------------|------------|
| २४  | तिथि चक्र                                         | χs         |
| २६  | कर्ण द्वार                                        | ४्         |
| 20  | भद्रा प्रवेश ज्ञान (विष्टि कब ग्राती है)          | ६०         |
| ₹द  | प्रवास में बच्च भद्रा का स्थान एवं काल            | ६१         |
| ₹8  | भद्रा की शुभाशुभ घड़ी तथा उसका फल                 | ६३         |
| ¥°  | कर्ण की अवस्थाएँ                                  | ĘŲ         |
| 35  | नक्षत्र द्वार                                     | ६७         |
| ३२  | नक्षत्र की संज्ञा तथा फल                          | ७१         |
| \$3 | श्रव्वनी त्रादि प्रत्येक नक्षत्रों के ४-४ ग्रक्षर | ७४         |
| źk  | नक्षत्र चक्र                                      | 95         |
| şų  | नक्षत्र चक्र                                      | <b>ξ</b> ? |
| ३६  | नक्षत्र चक्र                                      | 22         |
| ३७  | नक्षत्र के दोषों का परिहार                        | 48         |
| \$5 | श्रमिजित का ज्ञान तथा उसकी महत्ता                 | 60         |
| 35  | राशियां श्रीर उसके श्रनुसार नक्षत्र               | Ę3         |
| 80  | संक्रान्ति की स्थूल छामा लाने की रीति             | ¥3         |
| 86  | स्यूल लग्न लाने की विधि                           | 23         |
| ४२  | लंका में लग्न पल के चरखण्ड यंत्र                  | 33         |
| 83  | होरा                                              | १०१        |
| ጸጸ  | द्रेष्करम                                         | १०१        |
| XX  | सप्तमांश                                          | १०१        |
| ४६  |                                                   | १०२        |
|     | हावशांश                                           | १०३        |
| 84  | सप्त विश्वत्यंश                                   | १०३        |
| XE  |                                                   | \$0\$      |
| χο  | लग्न ग्रीर राशियों का स्वरूप                      | १०६        |
| KŞ  | सम्म पलभा                                         | ११०        |

# [-28]

११२

११३

११७

388

२००

201

५२ राशि लग्न चक्र

५३ राशि लग्न चक्र

५४ राशि लग्न चक्र

५५ लग्न शुद्धि

७६ स्थविर योग

अस्य चित्र गोग

|           | 3                                  | ., .        |
|-----------|------------------------------------|-------------|
| प्रह      | प्रत्येक लग्न का फल विचार          | १२०         |
| ४७        | गोचर शुद्धि                        | १२३         |
| ४८        | वुध पंचक                           | १३६         |
| ત્રદ      | केन्द्र श्रौर त्रिकोएा में गुरु बल | १४०         |
| ६०        | जन्म राशि गोचर ग्रौर वामवेध        | १४३         |
| € \$      | वामवेध चक                          | १४७         |
| ६२        | ग्रहों का नैसर्गिक फल              | १५०         |
| ६३        | ग्रह रेखाश्रो का विवरण             | १५६         |
| ६४        | रेखाम्रो को लाने की पद्धति         | १५५         |
| ĘĽ        | रेखाम्रो का फल                     | १५६         |
| ६६        | ग्रह रेखा चक्र                     | १६०         |
| ६७        | बाईस राज योग                       | <b>१</b> ६४ |
| ६८        | लग्न भुवन चक्र                     | १६७         |
| इह        | चन्द्र की ग्रवस्था ग्रौर उसका फल   | १७०         |
| ७०        | जन्म राशि चक्र                     | १७३         |
| ७१        | राशि घात चक्र                      | १७६         |
| ७२        | पन्था राहू                         | १५४         |
| ७३        | दिव्य काल का अल्प निदेश            | १८५         |
| ৬४        | तारा द्वार                         | 980         |
| ∙७५       | तारा कोष्टक                        | १३१         |
| ७६        | योग द्वार                          | १६४         |
| <i>७७</i> | कुमार योग                          | १६८         |
| ওদ        | राज योग                            | 331         |
|           |                                    |             |

#### [ २२ ]

| <b>५</b> १ | योग यंत्रक                                  | २०४         |
|------------|---------------------------------------------|-------------|
| दर         | विष्कंभादिक की र्वाजत घडियाँ                | २०५         |
| <b>¤</b> 3 | श्रानंदादिक उपयोग फल                        | <b>২</b> ০৩ |
| ದ೪         | योग चक्र                                    | 305         |
| ፍሂ         | वार तथा तिथि का फल                          | २११         |
| <b>5</b> 8 | गुभ कारक नक्षत्र                            | २१२         |
| 50         | उत्पातादि चार योग                           | २१४         |
| 55         | यम घण्ट तथा जन्म नक्षत्र के विषय में        | २१४         |
| 58         | जन्म नक्षत्र कुयोग                          | २१७         |
| 03         | योग चक्र                                    | 385         |
| \$3        | योग चक्र                                    | <b>२</b> २२ |
| ६२         | ग्रणांत योग                                 | २२३         |
| ₹3         | वज्रपात योग                                 | २२५         |
| 88         | तिथि योग चक्रम                              | २२६         |
| K3         | तिथि मृत्यु योग                             | - २३०       |
| ६६         | नक्षत्रों की तीक्ष्णादिसंज्ञा ग्रौर उनका फल | 230         |
| ७3         | गमन द्वार                                   | २३२         |
| ६५         | प्रयागा में अनुकूल लग्नादि फल               | <b>२</b> ३३ |
| 33         | प्रयास की शुभ तिथियाँ तथा उनका फल           | २३५         |
| 800        | विजत तिथियाँ                                | २३५         |
| १०१        | प्रयाण में वर्जित वार                       | २३६         |
| १०२        | प्रयाण नक्षत्र                              | २३८         |
| १०३        | परिध श्रीर परिहार                           | २४४         |
| १०४        | वत्सवार                                     | २४८         |
| १०५        | वत्स चक्र                                   | २५०         |
| १०६        | योगिनी                                      | <b>२</b> ४१ |
| १०७        | राहू विचार                                  | रथ३         |
| १∙⊏        | राहूचार स्थापना                             | २५४         |
|            |                                             |             |

#### [ २३ ]

| <b>१</b> ०६ | शिव चक्र                            | २५५                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| ११०         | रविचार                              | २५५                 |
| १११         | चन्द्र चार                          | ? ५५७               |
| ११२         | शुक्रचार                            | २५६                 |
| ११३         | पाश तथा काल                         | ं २६१               |
| ११४         | प्राणायाम का पृथक पृथक फल           | <b>२</b> ६३         |
| ११५         | नारी तत्व चक्र                      | २६६                 |
| ११६         | चैत्य द्वार                         | २६७                 |
| ११७         | खात कार्य में पंच मास ग्राह्य       | २७६                 |
| ११५         | शल्य ज्ञान                          | २७८                 |
| 355         | प्रवेश नक्षत्र                      | २८०                 |
| १२०         | कुम्भ में नक्षत्र स्थापना श्रीर फल  | २८४                 |
| १२१         | जन राशि चक्र                        | २८८                 |
| १२२         | राष्ट्र क्रट चक्र                   | २६४                 |
| १२३         | नाडी वेदे ग्रीर वर्ज्य तारा         | २६५                 |
| १२४         | गर्गों के विषय में विवेचन           | ३०१                 |
| १२५         | गगा चक्र                            | ३०२                 |
| १२६         | कार्य द्वार                         | ३०३                 |
| १२७         | लोच के नक्षत्र                      | হ ০ ৬               |
| १२८         | वस्तु नष्ट प्राप्ति के लिये नक्षत्र | ३१२                 |
| १२६         |                                     | ३१४                 |
| १३०         |                                     | ३१५                 |
| १३१         |                                     | <b>७</b> १६         |
| १३२         |                                     | 39 <i>F</i>         |
| १३३         |                                     | ३ <b>२</b> १<br>322 |
|             | १ भुजंग चक्र                        | ३२२<br><b>३</b> २३  |
| १३५         | 6                                   | २८२<br>इ२७          |
| 256         | स्यापक राशि कूट चक्र                | 4,0                 |

## [ 88 ]

|             | नार्य में प्रदर्भ प्रध्यक                              | ३१६ |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----|
| १३७         | मृत काय म वज्य नदात्र                                  | •   |
| १३८         | नक्षत्र मुहूते                                         | 378 |
| 359         | विवाह कुंडली में ग्रह स्थापना                          | ३३४ |
| १४०         | भ्रपवाद                                                | ३३४ |
| १४१         | राज्याभिषेक ग्रह स्थापना                               | ३३७ |
| १४२         | शुद्धि के विषय में                                     | ३४० |
| १४३         | दीक्षा के शुभ त्रिशांश                                 | まみズ |
| १४४         | प्रातिष्ठा द्वार                                       | 38€ |
| १४४         | प्रतिष्ठा की ग्रह स्थापना                              | ३५४ |
| १४६         | नारचन्द्र प्रतिष्ठा ग्रह चक्र                          | 378 |
| १४७         | पूर्ण भद्र प्रतिष्ठा ग्रह फल यंत्र                     | ३६० |
| १४⊏         | शुभ प्रतिष्ठा चक्र                                     | ३६१ |
| १४६         | पात योग                                                | ३६६ |
| <b>१</b> ५० | नक्षत्र वेघ                                            | ३६६ |
| <b>१</b> ५१ | सप्त शलाका चक्र                                        | ३६६ |
| १५२         | । पंचशलाका चक्र                                        | ३७१ |
| १५३         | ३ धुव चक्र                                             | ३७४ |
| १५४         | ४ शंकुच्छाया                                           | ३७४ |
| १५५         | ८ गोधुलिक के दोष                                       | ३७५ |
| १५          | ६ शुभ कार्य में शकुन की महत्ता                         | ३७६ |
| १४          | ७ नन्दी भ्रादि का मुहूर्त                              | 350 |
| १५          | <ul><li>इस ग्रंथ का फल</li></ul>                       | ३८१ |
| १५          | <ul> <li>श्री यतीन्द्र हिन्दी टीका प्रशस्ति</li> </ul> | ३८३ |



### दिन - शुद्धि - दोपिका

( श्री यतीनद्र हिन्दी टीका )

के

### प्रकाशन में ब्रार्थिक रूप से सहयोग देनेवाले महानुभावों

की

#### स्वर्णिम नामावली

- श्री भूपेन्द्रसूरि साहित्य सिमिति, ग्राहोर
   मंत्री-श्री उदयचन्दजी ग्रोखाजी चौपड़ा
- २ श्री मूलचन्द, जयन्तिलाल, कान्तिलाल, ग्रशोककुमार वेटा पोता श्री फूलचन्दजी वाफना, भोनमाल
- ३ श्री घमण्डीर।मजी केवलजी गोवाग्गी, भीनमाल
- ४ श्री कवदी डूंगरचन्द हजारीमलजी फर्म - चम्पालाल डूंगरचन्द, विजापुर - मारवाड़ में सायला
- भ्र श्री खोमचन्द व बुलाल पोपटलाल शांतीलाल बेटा पोता
  श्री प्रतापचंदजी, भीनमाल फर्म हीरा टेक्सटाइल कार्पोरेशन, बम्बई
- ६ संघवी जसराज शंकरलाल जुहारमल हजारीमल वेटा पोता श्री हिन्दूजी, सिय:एग फर्म- संघवी जसराज, ताड़पत्री
- श्री पूनमचन्द की स्मृति में हस्ते श्री शांतीलाल पूनमचन्द, सांधू फर्म- भोलाजी पूनमचन्द, सुरापुर
- द एस. मेघराज एन्ड कम्पनी, बम्बई हस्ते श्री ताराचन्यजी भण्हारी



#### WATHING.

।। प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरेभ्यो नम: ।।
 श्रीमद् श्राचार्यदेव रत्नशेखरसूरीश्वर-विरचित--

# दिन-शुद्धि-दीपिका

### [श्री यतीन्द्र हिन्दी टीका ]

#### मङ्गला – चरणम्

सिद्धार्थक्षोणिपालाज्जननमधिगतस्त्रैशलेयः शरण्यः ।

यश्चास्याङ्क प्रशोभी भवजलधितरिर्जन्मिजन्मापहारी ।।

कःदर्पाऽखर्वदर्पप्रजयकृतयशश्चन्द्रो यः शोभिताशः ।

पायाद्विघ्नादशेषादतुलशमधरोनः सदा वर्धमानः ।।

यो गंगाजलनिर्मलान् गुरणगरणान् संधारयन् वर्षिणराड् ।

यं यं देशमलञ्चकार गमनैस्तं तं त्वपायीन्मुदा ।।

सच्छास्त्रामृतवाक्यवर्षणवशाद् मेघवतंयोऽधरत् ।

तं सज्ज्ञानसुधानिधि कृतिनुतं राजेन्द्रसूरि नुमः ।।

जोईमयं जोइ गुरुं वीरं निमऊरण जोइदीवाउ ।

दिनशुद्धिदीविश्रमिणं पयडत्थं चेव पयडेमि ।। १ ।।

ज्योतिषमय भगवान् महावीर ज्योतिष के गुरु स्वरूप श्री भगवान् महावीर स्वामी को नमस्कार करके ज्योतिष दीपक से प्रक-टित ग्रर्थवाली दिन-शुद्धि-दीषिका को प्रकटित करता हूँ । यहाँ मङ्गलाचरण में ग्रंथकार श्री रानशेखरसूरिजी महाराज ने भगवान् को 'जोइमयं' इत्यादि शब्दों से श्रलंकृत किया है. उसका भाव यह है कि श्री बीर प्रभु ज्योतिमय है, श्रश्मीत् उनके नाम मात्र से ही ज्योतिष की सिद्धि हो जाती है। 'जोइगुरु 'का तात्पर्य है कि भगवान् ज्योतिष चक्र के सामर्थ्यशाली हैं ग्रौर उसीसे वे पूज्य हैं। ऐसे गुरु को नमस्कार कर दिन-शुद्धि-दीपिका की संरचना कर रहा हूं। 'पयडत्थं' से तात्पर्य है कि दीपिका से प्रत्येक पदार्थ प्रत्यक्ष देख सकते हैं तथा मन्द बुद्धि वाले भी उसे सरलता से समभ सकते हैं। पुनः ग्रंथकार कहते हैं 'जोइदीवाउ' श्रथात् कितनी ही ज्योतिष दीपिकाओं में से इस 'दिन शुद्धि दीपिका' को प्रज्जविलत किया गया है। श्रथात् कितने ही ग्रंथों का श्रवलोकन कर पुनः इसका निर्माण किया गया है। इस प्रकार ग्रंथकार ने मङ्गलाचरण कर ग्रंथ का प्रारम्भ किया।

#### वार स्वामी

रिव-चंद-भोम-बुह-गुरु-सुक्कसिंग्या कमेगा दिगानाहा । चं सु गु सोमा मं स र, कूरा य बुहो सहायसमो ।। २ ।।

ग्रर्थ विवेचन रिव, चंद्र, मंगल, बुध. गुरु, शुक्त ग्रीर शिन ये सातों दिनों के स्वामी हैं, जिन्हें हम सात वारों की संज्ञा से व्यवहृत करते हैं। ये रिव ग्रादि सातों ग्रह एक-एक दिन का भोग ग्रहण करते हैं, इनमें जिस ग्रह का जो भोग दिवस हो उसे ग्रह के वार यथा सोमवार, मंगलवारादि सम्बोधित किया जाता है। इन वारों को लाने की ज्योतिष शास्त्रानुसार सामान्य रीति यह है कि चैत्र शुक्ला प्रतिषदा से गत मास को ड्योढा कर तथा उसमें गत तिथि का भी योग कर उसमें सात का भाग देना चाहिये,

जितने अंक शेष रहे उन्हें वर्षेशवार ★ से इष्ट वार जानना चाहिये ।

यथा-शक संवत् १ दे४५ के ग्राश्विन शुक्ला दशमो को कौन सा वार था ?

यह ज्ञात करने के लिये—चैत्र शुक्ला प्रतिपदा (१) को रिववार से अधिक ज्येष्ठ सिंहत भाद्रपद तक सात मास व्यतीत हुए हैं उन्हें ड्योढा कर उसमें गत तिथि की गणना को भी सिम्मिलित करने से शुक्रवार ग्राता है। ये वार स्वस्वकार्य क्षेत्र में तत्काल फल देने वाले हैं, तथा ग्रन्य वार के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर हानि पहुँचाने वाले हैं। प्रत्येक का है बल होता है।

नारचंद्र में वारों का कार्य निम्न प्रकार से उिल्लेखित किया गया है—

गुर्काववाहे गमने च शुक्रः ।

युद्धे च भौमो नृपदर्शनेऽर्कः ।।

ज्ञाने च सौम्यः सुवते च शौरिः ।

सर्वेषु कार्येषु बली शशांकः ।।

लग्न-विवाह में गुरु, यात्रा-गमन में शुक्र, युद्ध में प्रयाग्य करते समय भौम (मंगल), राजा के दर्शन करने में या राज्यादि कार्य के लिये या किसी से मिलने कार्य सिद्ध कराने में रिववार, ज्ञानादि कार्य हेतु बुध, दीक्षादि कार्य के लिये शनि ग्रीर सर्व कार्य के लिये चंद्र ग्रर्थात् सोमवार वलवान है । यित वल्लभ में भी कहा गया है—

<sup>★</sup> चैत्र शुक्ला प्रतिपदा वार वर्षेश, मेप संक्रांति का वार मंत्री, कर्क संक्रान्ति का वार शस्येप, शुक्ला प्रतिपदा का वार मासेश तथा सात–सात दिनों में परिवर्तित होने वाले वार दिनेश गिने जाते हैं।

राज्याभिषेक विवाहे, सत्क्रियासु च दीक्षर्णे, धर्मार्थकामकार्ये च, शुभा वाराः कुजं विना ॥

राज्याभिषेक, लग्न-विवाह सारे शुभ कामों की किया तथा धार्मिक, आर्थिक (अर्थोपार्जन सम्बन्धी) तथा काम के अर्थात् आनंद-प्रमोदादि के कार्यों में मंगल के अतिरिक्त सारे वार शुभ गिने जाते हैं।

सोम, मंगल, गुरु तथा शुक्रवार में सारे कार्य सिद्ध होते हैं किन्तु रिव, मंगल तथा शिनवार में तो उन्हीं वारों में निर्धा-रित करने योग्य कार्य ही सिद्ध होते हैं। ग्रन्थत्र भी इसके लिये कहा गया है कि— रिव को राज्यादि कार्य, पुण्य तथा मांगलिक उत्सवादि कार्य मंगलवार को आरंभ-समारभ वाले कूर कार्य तथा शिनवार को दीक्षा, वास्तु, शिला, खात, गृहारम्भ ग्रादि स्थिर तथा कूर कार्य किये जाते हैं वे सिद्धि को देने वाले हैं तथा इनके श्रितिरिक्त के कार्य शेष वारों में करने से सिद्ध होते हैं।

उपरोक्त द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गया है कि ये वार ग्रह कैसे-कैसे स्वभाव वाले हैं, तथा इन वारों के उपयुक्त कीन कीन सा कार्य करना चाहिये। यथा सोम, गुरु तथा शुक्र में सौम्य ग्रह हैं, इन बारों में शान्ति के कार्य करने चाहिये। रिवा, मंगल तथा शनि ये कूर ग्रह हैं, इनमें कूर कार्य करने से सिद्ध होते हैं। बुधवार भी सौम्य है किन्तु बुध नाम का ग्रह तो सह-चारो है ग्रतः यह तो सौम्य ग्रथवा कूर ग्रह के स्वभावानुसार ग्रनुसरित होता है ग्रथित यह बुध लग्न कुण्डलो में सौम्य ग्रह के साथ सौम्य स्वभाव वाला तथा कूर ग्रह के साथ कूर ग्रह वाला वना रहता है। ग्रतः इसे मध्यम स्वभावी-ग्रनुसरक स्वभावी कहा जाता हैं। बुधवार के दिन शांति के तथा बुद्धि चातुर्य के कार्य तत्काल फल को देने वाले होते हैं। सामान्य नियमानुसार इन सातों वारों के कार्य स्व-स्ववार में निर्धारित दिन ही करने चाहिये, प्रति-कुल वारों में नहीं करने चाहिये।

रात्रि मे वार के दोष निर्वल हो जाते हैं, जिससे कूर वारों की कूरता भी रात्रि में नहीं रहती, निर्वल हो जाती है।

यहां तक कि 'लल्ल' तो कहते हैं-

#### विष्ट्याम् -श्रंगारकेचैव, मध्याह्नात् परतः शुभम् ।

विष्टि में, मंगल में तो मध्याह्न के पश्चात् भी शुभ है, भ्रणीत् मध्याह्न के पश्चात् ये निर्वल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रीति से भी वारों की चरादि संज्ञा है। यथा—

चरः स्थिरस्तथोग्रश्च, मिश्रो लघुरथो मृदुः । तीक्ष्णश्च कथिता वाराः प्राच्यैः सूर्योदयः ऋमात् ।।

प्राचीन शास्त्रकारों ने रिव ग्रादि सातों वारों को अनुक्रम से चर, स्थिर, उग्र, मिश्र, लघु, मृदु तथा तोष्ट्ण कहा है।

ग्रव सातों वारों का ग्राश्रयी काल होरा कहते हैं—

चं स गु मं र सु बु वलय—
कमसो दिरावारमाइड किच्चा,
सड्ढ घड़ी दो माराा
होराहिब पुण्एाफलजराया ॥ ३ ॥

चंद्र, शनि, गुरु, मंगल, रिव, शुक्र तथा बुघ के वलयाकार में दिन के वार को मुख्य करके ढाई-ढाई घड़ी की होरा श्राती है जो स्वयं के वार के साथ आने पर पूर्ण फल प्रदान करतो है।

एक-एक होरा ढाई-ढाई घड़ी की होती है । इस प्रकार रात और दिन की ६० घड़ियों में २४ चौबीस होरा श्राती हैं। उसमें यह ऋम है— प्रथम प्रातःकाल में प्रथम होरा बैठते वार की होती है, उसके पश्चात् अनुक्रम से छट्टे-छट्टे वार की होरा आती है। इस प्रकार सोमवार को प्रथम होरा चन्द्र की द्वितीय शनि की, हृतीय गुरु की, चतुर्थ मंगल की, पंचम रवि की, पष्ठ शुक्र की, सप्तम बुध की, अल्टम चन्द्र की, इस प्रकार अनुक्रम से गणना करने पर चौबीसवीं होरा गुरु की ब्राती है । पुनः दूसरे दिन प्रातःकाल मंगलवार के दिन प्रथम होरा मंगल को स्राती है, इस प्रकार सातों वारों में प्रथम होरा सातों वारों की ग्राती है। ये स्वयं के बार के कार्य में है फल प्रदान करती है जिससे प्रत्येक वार स्वयं की होरा में कार्य किये जाने पर पूर्ण फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार सौम्यवारों की होरा के योग में किये हुए कार्य भी सम्पूर्ण शुभ फल प्रदान करते हैं, किन्तु अशुभ ग्रहों की होरा तथा क्रूर ग्रह ये शुभ कार्य में ग्रहण नहीं करना चाहिये, लेकिन यदि वार या होरा इन दोनों में से एक भी यदि श्रेष्ठ हो तो उसमें भी शुभ कार्य कर सकते हैं । होरा के लिए कहा है-

#### लग्नं पञ्चवतुर्वर्गं, दूष्यते कूरहोरया । म्रिप षड्वर्गसंशुद्धं कुलिकेन विहन्यते ।।

ग्रहों का पांच या चार वर्ग वाला भी लग्न क्रूर होरा के कारण दूषित होता है तथा छः वर्ग से ग्रुद्ध लग्न कुलिक के कारण हन्य है ।



एक-एक होरा ढाई-ढाई घड़ी की होती है । इस प्रकार रात और दिन की ६० घड़ियों में २४ चौबीस होरा आ़ती हैं। उसमें यह ऋम है— प्रथम प्रातःकाल में प्रथम होरा बैठते वार की होती है, उसके पश्चात् अनुक्रम से छट्टे-छट्टे वार की होरा आती है । इस प्रकार सोमवार को प्रथम होरा चन्द्र की द्वितीय शनि की, तृतीय गुरु की, चतुर्थ मंगल की, पंचम रवि की, पष्ठ शुक्र की, सप्तम वृघ की, अण्टम चन्द्र की, इस प्रकार अनुक्रम से गणना करने पर चौबीसवीं होरा गुरु की ग्राती है । पुनः दूसरे दिन प्रातःकाल मंगलवार के दिन प्रथम होरा मंगल की ग्राती है, इस प्रकार सातों वारों में प्रथम होरा सातों वारों की आती है। ये स्वयं के वार के कार्य में है फल प्रदान करती है जिससे प्रत्येक वार स्वयं की होरा में कार्य किये जाने पर पूर्ण फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार सौम्यवारों की होरा के योग में किये हुए कार्य भी सम्पूर्ण शुभ फल प्रदान करते हैं, किन्तु ग्रशुभ ग्रहों की होरा तथा क्रूर ग्रह ये शुभ कार्य में ग्रहण नहीं करना चाहिये, लेकिन यदि वार या होरा इन दोनों में से एक भी यदि श्रे 6ठ हो तो उसमें भी शुभ कार्य कर सकते हैं। होरा के लिए कहा है-

#### लग्नं पञ्चचतुर्वर्गं, दूष्यते कूरहोरया । ग्रिप षड्वर्गसंशुद्धं कुलिकेन विहन्यते ।।

ग्रहों का पांच या चार वर्ग वाला भी लग्न क्रूर होरा के कारण दूषित होता है तथा छः वर्ग से शुद्ध लग्न कुलिक के कारण हन्य है।



#### उद्वेगाऽमृत रोगाश्च, लाभ-शुभौ चलस्तथा। कालश्च दिवसे षड्भिः रात्रौ पञ्चभिरेव च।।

अर्थ — उद्वेग, ग्रमृत, रोग, लाभ, शुभ, ग्रौर चल तथा काल ये नाम प्रत्येक वार के प्रारम्भ में प्रथम चौघड़िये के होते हैं। तत्पश्चात् दिन में छट्टे -छट्टे नाम वाले चौघड़िये ग्राते हैं, ग्रथीत् रविवार को प्रथम चौघड़िया उद्वेग, द्वितीय चौघडिया चल, तृतीय लाभ, इसी प्रकार ग्रन्टम उद्वेग ग्राता है। उसके बाद रात्रि में प्रथम चौघड़िया उससे पांचवे वार का होता है श्रीर फिर रात्रि के हर एक चौघडिये भी पांचवें पांचवें नाम के स्राते हैं। यथा—रवि-वार को रात्रि का प्रथम चौघड़िया शुभ है जो दिन के ग्रन्तिम उद्वेग से पांचवा है फिर द्वितीय ग्रमृत ग्रीर इसी प्रकार आठवां शुभ त्राता है। दूसरे दिन सोमवार को प्रथम चौघड़िया उसका स्वयं का ग्रमृत है। इन चौघड़ियों का फल सामान्य रोति से ''यथा नाम तथा फलं'' फल है। यहां उद्वेगादि 'चौघड़ियों'' के नाम से व्यवहृत होते हैं । किन्तु ये चार-चार घड़ी के नहीं होते हैं, ग्रतः वार के प्रारम्भ से सूर्यास्त तक जितनी घड़ी वार हो उसके ग्राठवें भाग को "चौर्घाड़या" इस संज्ञा से पुकारा जाता है। जिसका दूसरा नाम 'श्रधं प्रहर' भी है । जिस दिन तीस घड़ी का वार हो उस दिन का चौघड़िया ग्रर्थात् ग्रर्ध प्रहर पौने चार घड़ी का होता है, ब्राधुनिक ज्योतियी गणित के ठीक मूल्यांकन के ब्राधार पर इस चौघड़िये की प्रवृत्ति को ठीक मानवे हैं।

इसके यतिरिक्त एक शुभाशुभ घटो यन्त्र (जैन चौघड़िये) भी उपलब्ध हैं वे भी सूक्ष्म पर्यविक्षणात्मक बुद्धि से रचे गये हैं, तथा विश्वसनीय हैं। वहुत से गणितज्ञ उनके माध्यम से भी गुभा-गुभ समय निकालते हैं।

#### दिन के चौघड़िये

| रवि            | सोम     | मङ्गल  | बुघ     | गुरु    | शुक    | शनि    |
|----------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| <b>उद्व</b> ेग | श्रमृत  | रोग    | लाभ     | शुभ     | चल     | काल    |
| चल             | काल     | उद्वेग | ग्रमृत  | रोग     | नाभ    | गुभ    |
| लाभ            | गुभ     | चल     | काल     | उद्घे ग | ग्रमृत | रोग    |
| भ्रमृत         | रोग     | लाभ    | शुभ     | चल      | काल    | उद्वेग |
| काल            | उद्वे ग | अमृत   | रोग     | लाम     | शुभ    | चल     |
| शुभ            | चल      | काल    | उद्दे ग | ग्रमृत  | रोग    | लाभ    |
| रोग            | लाभ     | शुभ    | ਚਲ      | काल     | उद्वेग | ग्रमृत |
| उद्वेग         | ग्रमृत  | रोग    | लाभ     | য়ুস    | चल     | काल    |

[ ११ ]

#### रात्रि के चौघड़िये

| रवि        | सोम     | मङ्गल   | बुध     | गुरु       | गुक        | श <b>नि</b>    |
|------------|---------|---------|---------|------------|------------|----------------|
| गुभ        | चल      | काल     | उद्वेग  | ग्रमृत     | रोग        | लाभ            |
| ग्रमृत     | रोग     | लाभ     | गुभ     | <b>ਚ</b> ਲ | काल        | <b>उद्घे</b> ग |
| <b>ਚ</b> ਲ | काल     | उद्घे ग | ग्रमृत  | रोग        | लाभ        | <b>ગુમ</b>     |
| रोग        | लाभ     | शुभ     | चल      | काल        | उद्घे ग    | ग्रमृत         |
| काल        | उद्घे ग | ग्रमृत  | रोग     | लाभ        | शुभ        | चल             |
| लाभ        | शुभ     | चल      | काल     | उद्गेग     | ग्रमृत     | रोग            |
| उद्वेग     | ग्रमृत  | रोग     | लाभ     | शुभ        | <b>ਚ</b> ਲ | काल            |
| शुभ        | चल      | काल     | उद्घे ग | अमृत       | रोग        | लाभ            |

#### शुभाशुभ घटीयंत्र ( जैन चौघड़िया )

श्राश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष तथा पौष मास के दिन की घड़ियाँ।

रविवार— ग्र६, च ८, ग्र ८, ग्र२, म २, ग्रू२, च २ सोमवार— ग्र४, च ४, अ६. च १६ मंगलवार— ग्र२, ग्रू२, ग्र४०, च ६, ग्रू६, च ४ बुधवार— जूर, म४, अरु जूर, च४, जूर, अ४, जू४० गुरुवार— अ४, च६, अ४, जू४, च४, जू४, अ४ जू४, जू४, जू४, जू४, जूर, जूर, ज्रातिवार— जू४, च४, अ४, जूद, अ६, जू४

श्राश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष व पौष मास की रात्रि की घड़ियाँ

रिववार — शूरु च ४, श्र ६, च ६, श्र ४, च ४, शूरे, च २ सोमवार — च ४, श्र ८, च ६, शूरे मंगलवार — च ६, श्र २, शूरे, स २, श्र ४, शूरे बुधवार — म ४, श्र ४, च ६, श्र ६, शूरे गुहवार — शूर्द, श्र २, च ६, श्र ४, च ६, म २, शूरे शुक्तवार — च ४, अ ४, शूरे, म २, च ६, श्र ६, शूरे श्र विवार — च ४, श्र ४, च ६, श्र ४, शूरे, च ४, श्र २, शूरे

माह, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, श्रावरा तथा भाद्रपद मास के दिन की घड़ियाँ।

रिववार — म २, च २, अ ८, च ६, झ १०, म २ सोमवार — अ ४, च ८, अ ६, च ६, अ ४, जू २ मंगलवार — च ४, जू २, अ ६, च ४, जू २, अ २, जू ४, अ ६ वुष्वार — च ४, अ ४, जू २, च ४, म २, अ ४, च ४, अ ४, जू २ गुरुवार — अ ६, च ४, अ ४, जू २, अ १४ गुरुवार — अ २, अ १६, च ८, अ २, जू २ ग्रिवार — अ २, अ १६, च ८, अ २, जू २ ग्रिवार — अ ४, च ४, जू ४, जू ४, च ६, जू ४

माह, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, श्रावरण तथा भाद्रपद के रात्रि की घड़ियाँ।

रिववार - गू४, म४, च२. गू२, ग्र४, गू२, च६, गू६ सोमकार - च२, ग्र६ च६, ग्रद, चद ... मंगलवार — ग्र ६, ग्रू २, ग्र २, च ४, म २, ग्रू ४, अ ६, ग्रू ४ वुधवार — ग्रू ४, ग्रू ६, ग्रू ४, च ६, ग्रू ४, ग्रू ६ गुरुवार — च ४, म ४, ग्रू २, च ८, ग्रू ४, ग्रू ४, ग्रू ४ गुरुवार — ग्रू २, च ४, ग्रू ६, ग्रू ६, म २, ग्रू ६ ग्रिवार — ग्रू २, च ४, ग्रू ६, च ४, ग्रू ६, च २, ग्रू ६

### ज्येष्ठ तथा ग्रषाढ़ मास के दिन की शुभाशुभ घड़ियाँ।

रिववार — जू ४, अ ६, च ६, अ ६, च ४, जू २ सोमवार — च ६, अ ४, जू २, च ४, अ ६, म ६ मंगलवार — अ ४, च ४, जू २, अ ६, च ६, म २, च ४, अ २ वुधवार — जू २, च ४, अ ६, च ६, अ ६, जू २ गुरुवार — अ २, जू ४, च ६, अ ६, जू २, च ४, अ ६ शुक्रवार — जू २, अ १६, च ६, अ २, जू २ श्विवार — जू २, अ १६, च ६, अ ४, जू २

### ज्येष्ठ तथा श्राषाढ़ मास की रात्रि की शुभाशुभ घड़ियाँ

रिववार — ग्र ४, शू ४, च ४, ग्र ६, च ८, शू ४
सोमवार — शू ४, च ८, अ ४, च ४, शू २, च ४, शू ४
मंगलवार — च ६. ग्र ६, च ४, ग्र २, शू २, च ४, ग्र ४, ग्र २, व्यवार — ग्र ८, च २, शू ४, ग्र ४, शू ६, अ ६
गुरुवार — म ४, ग्र ४, ग्र २, च ४, ग्र २, ग्र ६, च ६, ग्र २
गुरुवार — ग्र २, च ४, ग्र २, ग्र २,

इन शुभाशुभ घटो यंत्र में लग्न, मुहूतं, चौघड़िये, होरा, कुलिक, उपकुलिक, कालवेला अर्घ प्रहर, सुवेला, आदि की आवश्यक शुद्धि का समावेश होता है। इस यंत्र के घड़ियों का प्रारम्भ नूर्यों-दय से होता है। उसमें म-महेन्द्र, अ-ग्रमृत की घड़ियां गुभ है

तथा च-चक्कर, शू-शून्य की घड़ियां अशुभ हैं, ग्रथित् महेन्द्र शुभ ग्रमृत शुभ चक्कर विलम्भ करनेवाला तथा शून्य विघ्न करनेवाला होता है। इस सम्बन्ध में विशेष ज्ञान के लिये शिवचक में देखा जा सकता है।

### वार का प्रारंभ —

विच्छित्र-कुम्भाइ तिए, निसिमुहि विस-धणुहि कविक-तुलि मण्भे । मक-मिहुएा-कन्त-सिहे, निसि ग्रंते संकमइ वारो ।।

सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होने की दशा को संक्रान्ति कहते हैं। ये संक्रान्तियाँ बारह हैं तथा राशियां भी बारह हैं। जब सूर्य वृश्चिक, कुम्भ, मीन, तथा मेष पर हो तब रात्रि के ग्रादि भाग से बार गिना जाता है। सूर्य, वृष, कर्क, तुला ग्रौर घन राशि में हो तब मध्यरात्रि से बार की गणना होती है ग्रिप च, मिथुन, सिंह, कन्या तथा मकर संक्रान्ति में सूर्य हो तो बार रात्रि के ग्रंतभाग से संक्रमित होता है, इस समय के स्पब्टीकरण के लिये दिनमान तथा रात्रिमान की ग्रावश्यकता रहती है।

### दिनमान ज्ञात करने की स्थूल रीति-

मकर से लगाक़र मिथुन तक छः संक्रान्तियों में अनुक्रम से दिनमान वृद्धि को प्राप्त करता है। उसमें मकर संक्रान्ति में प्रथम दिन दिनमान २६ घड़ी १२ पल, कुम्भ में २६ घड़ी ४८ पल, मीन में २८ घड़ी १४ पल, मेप में ३० घड़ी, वृष में ३१ घड़ी ४६ पल, तथा मिथुन संक्रान्ति में ३३ घड़ी एवं १२ पल का दिनमान होता

है। क संकान्ति में प्रथम दिन ३३ घड़ी तथा ४८ पल का उत्कृष्ट दिनमान होता है। उसके वाद कर्क से घन तक छः संक्रान्तियों में दिनमान घटता जाता है जिससे सिंह संक्रान्ति में ३३ घड़ी १२ पल कन्या में ३१ घड़ो ग्रीर ४६ पल, तुला में ३० घड़ी, वृश्चिक में २८ घड़ी १४ पल घन संक्रान्ति के प्रथम दिन २६ घड़ी ४८ पल दिनमान होता है ग्रीर उसके तीस दिन जाने पर मकर संक्रान्ति में पुनः २६ घड़ी ग्रीर १२ पल का दिनमान होता है। इस दिनमान में हमेशा कितनी वृद्धि तथा हानि होती है ? इसके लिये मास में वढ़े हुए या घटे हुए पल में तीस का भाग देने से हमेशा के दिन का प्रमाण ग्राजाता है।

१-१२ २-५२ ३-३२ ३-३२ २-५२ १-१२ एकार्क पक्षद्विशराः त्रिदन्ताः, त्रिदन्तपक्षद्विशराः कुसूर्याः । मृगादिषट्केऽहनि वृद्धिरेवं, कर्कादिषट्केऽपचितिपलाद्याः ।।

मकर संक्रान्ति में प्रत्येक दिन १ पल १२ विपल, कुम्भ में २ पल ५२ विपल, मीन में ३ पल ३२ विपल, मेप में ३ पल ३२ विपल, मेप में ३ पल ३२ विपल, वृष में २ पल ५२ विपल तथा मिथुन में १ पल १२ विपल की वृद्धि होती है ग्रौर उसके बाद की छहों संक्रान्तियों में प्रत्येक दिन इन छः संक्रान्तियों में दर्शाई हुई पल तथा विपलों की अनुक्रम से हानि होती है। एक ग्रहोरात्रि ६० घड़ी की होती है। उसमें से दिनमान की घड़ी ग्रौर पल बाद करते बाकी रही घड़ों और पल जितना रात्रिमान होता है। (देखिये दिनमान का यंत्र)

इस गाथा में दर्शाई हुई वार की प्रवृत्ति ग्रभी कहीं हिट-गोचर नहीं होती, उसी प्रकार ग्रन्य भी एक वार के भोग्य घड़ियों का माप मिलता है।

राम रस नन्द बार्णा, वेदाऽप्टी सप्त दश हताः कार्याः । मन्दादीनां दिनतः, ऋमेरण भोग्यस्य नाड्यः स्युः ॥

# दिनमान का यंत्र

| 1                                       | Ì                     |             |         |         |             |                |              | ,             |                                                                                  |             | 1.1           | मीन            |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|---------|-------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| मेव वृपभ                                | ण्य                   | 표           | मिथुन   | क्र     | सिंह        | कन्या          | तुला         | वृश्चिक       | धन                                                                               | मकर         | ₹<br>\$0      |                |
| -                                       | - 1                   | -           |         |         | 1           |                |              |               |                                                                                  |             |               | 2              |
| -46                                     | u.                    | ν<br>Α<br>Α | 33-65   | 33-89   | 38-86 38-86 | 38-86          | e e          | <b>२</b> ८-४8 | 20<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 26-29       | is<br>>-<br>- | ત્ર.<br>૧<br>૧ |
|                                         |                       |             |         | हानि    | हानि        |                | हानि         | हानि          | हामि                                                                             | ाठ०<br>विषे | কু<br>ক্লি    | क्र<br>क्रि    |
| 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C | ان<br>اح الله<br>الله |             | 2 2     | 2-2     | 2-45        |                | e.<br>e.     | ار<br>ج<br>ج  | 2 - 3 -                                                                          | 2-2         | २-४२          | w.<br>w.       |
|                                         | ر<br>رس<br>کا `       |             | , W.    | m       | ພ           | ω′<br><b>⊙</b> | 0<br>0<br>m, | رس<br>کا      | us,<br>m,                                                                        | m,<br>m,    | ny<br>IS      | 03°            |
|                                         | %<br>%<br>%<br>%      |             | १९६२    | २०१८    | 8883        | 3608           | 850°         | 8558          | र १०                                                                             | १४७४        | u<br>o<br>o   | \$ 50 mm       |
|                                         | वैशाख                 |             | उमेध्य  | श्रवाढ् | श्रावण      | भाद्रपद        | म्राश्विन    | कातिक         | कातिक मार्गशीर्ष                                                                 | <b>वौष</b>  | माह           | फाल्गुन        |
|                                         | ग्रीध्म               |             | ग्रीध्म | वर्षा   | वर्षा       | शरद            | शरद          | हेमंत         | हेमन्त                                                                           | शिधिर       | शिशिर         | बसन्त          |
| उत्तर वितर                              | उत्तर                 |             | उत्तर   | दक्षिया | दक्षिण      | दक्षिण         | दक्षिण       | दक्षिण        | दक्षिण                                                                           | उत्तर       | डतर           | उसर            |
| -                                       |                       | - [         | -       |         |             | -\<br>         |              |               |                                                                                  |             |               |                |

शितवार के प्रातः से प्रारम्भ होकर प्रत्येक वार की भोग्य घड़ियां अनुक्रम से ३०-६०-१०-५०-४०-८० तथा ६० है, ग्रथींत् शितवार के प्रातः से शुक्रवार की रात्रि के ग्रन्त में ये घड़ियां पूरी होती हैं। इस गणनानुसार शनिवार की रात्रि में रिववार बैठने से ग्रथींत् ग्राजाने से शनिवार सुप्त गिना जाता है। ग्रतः शनिवार की रात्रि शुभ गिनी गई है।

श्री उदयप्रभसूरि का वार प्रवृत्ति के विषय में मत-

वारादिरुदयादूर्ध्वं, पलैर्मेषादिगे रवौ । तुलादिगे त्वधस्त्रिशत्, तद्युमानान्तरार्धजैः ।।

दिनमान की घड़ी पल और तीस के मध्य जितना अंतर हो उसे ग्राधा करने पर ग्राये हुए घड़ी और पल से वार का प्रारम्भ होता है। किन्तु मेषादि छः राशियों में सूर्योदय हो तो सूर्योदय पश्चात् ग्रांर तुलादि छः राशियों में सूर्य हो तो सूर्योदय के पूर्व उतनी ही घड़ियां वार की शुरुग्रात होती है। जैसे कि कर्क संक्रान्ति में ३३ घड़ी ४८ पल का दिनमान हो तो ३० के साथ घटाने पर ३ घड़ी ४८ पल शेष रहते हैं, उनका ग्राधा करने पर सूर्योदय के पश्चात् १ घड़ी १४ पल जाते कर्क संक्रान्ति के प्रथम दिन वार प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार मकर संक्रान्ति के प्रथम दिन सूर्योदय के पूर्व १ घड़ी १४ पल वाकी रहते वार की शुरुग्रात होती है।

वार के ग्राश्रय से सुवेला -

चउघिडि सुवेला एग दो छन्च सूरे,
परा इग ग्रड सोमे ग्रह चऊ सत्त भोमे।
छ तिग्र ग्रड बुहिम्म पंच दो सत्त जीवे,
छ ग्रडिंग चउ सुक्के तिन्ति सत्तह पंच।।

रिव को प्रथम, द्वितीय तथा छट्ठा चौघड़िया, सोमवार को पांचवां, पहला ग्रीर ग्राठवां चौयड़िया, मगलवार को ग्राठवां, चौथा तथा सातवां चौघड़िया, बुधवार को छट्ठा, तीसरा ग्रीर आठवाँ चौघड़िया, गुरुवार को पांचवां, दूसरा तथा सातवां चौघड़िया, गुक्रवार को छट्ठा, ग्राठवां, पहला ग्रीर चौथा चौघड़िया, शिनवार को तीसरा, सातवां ग्रीर ग्राठवां चौघड़िया तथा पांचवां चौघड़िया श्रोट सुवेला गिना जाता है।

कुलिकादि चार सुवेला—

रिव-बुह-सुक्का-सत्त उ, हायंता कुलिग्र कंट उवकुलिग्रा, ग्रड ति छ इग चउ सग, दो सूराइसु कालवेलाग्रो ।

रिववार, बुधवार ग्रीर शुक्रवार के सातवें चौध ड़िये से एक-एक कम करने से प्रत्येक वार के कुलिक कंटक ग्रीर उपकुलिक योग होते हैं। ये कुयोग भी दिन के ग्रब्टमांश को ग्राश्रित कर कहे गये हैं।

रिव म्रादि सातों वारों का अनुक्रम से आठवां, तीसरा, छुट्टा. प्रथम, चौथा सातवां ग्रीर द्वितीय चौष ड़िया कालवेला कहा जाता है। यह योग लाने के लिये ग्रन्य पद्धति भी है, स्वयं उस वार से शनिवार जितना हो उस वार का उतना ही दिनाष्टमांश कुलिक होता है। कुलिक में श्रम कार्य करने का सर्वथा निषेध है। इसलिये व्यवहार प्रकाश में कहा गया है—

छिन्नं भिन्नं नष्टं, ग्रहजुष्टं पन्नगादिभिद्दंष्टम् । नाशमुपयाति नियतं, जातं कर्माऽन्यदिष तत्र ।। कुलिक योग में छिन्न, भिन्न भूतादि ग्रह ग्रसित या सर्पादि से दंशित कोई भी प्राणी या पदार्थ अवश्य नष्ट होता है तथा उसमें किये हुए ग्रन्य कार्य भी नष्ट होते हैं ।

दिनाष्टमांश में कुलिक होता है, इस कथन से श्रीमान् नरचंद्रसूरीक्वर सम्मत है किन्तु श्री उदयप्रभसूरीक्वर उपरोक्त कहे दिनाष्टमांश में प्रथम श्रधंभाग वर्जित कर दूसरे अधंभाग के मुहूर्त में कुलिक योग होने का मत प्रकट करते हैं, स्वयं उस वार से शिकार जितने में होता है उसकी दुगुनी संख्या वाला दिवस का मृहूर्त कुलिक योग वाला होता है और रात्रि में उससे एक-एक कम (श्रोछी) संख्या वाला मुहूर्त कुलिक योग होता है । इस रीति से रिववार से शनिवार सातवां वार होने से रिववार के दिन में चौदहवां श्रीर रात्रि में तेरहवाँ मृहूर्त सोमवार के दिन में वारहवां श्रीर रात्रि में ग्यारहवां, इस प्रकार अनुक्रम से शनिवार को दिन में दूसरा श्रीर रात्रि में पहला मृहूर्त कुलिक होता है । पन्द्रह दिन के ग्रीर पन्द्रह रात्रि के इस प्रकार कुल तीस मुहूर्त हैं । उसका प्रमाण भी दिनमान श्रीर रात्रिमान के पन्द्रहवें भाग का होने से उत्कृष्ट दिनमान में दो घड़ी से श्रीधक श्रीर जघन्य दिनमान में दो घड़ी से कम (ओछा) श्राता है ।

श्रागम में त्रीश मुहूर्त के नाम इस प्रकार हैं । १ रुद्र, २ श्रोयान, ३ मित्र, ४ वायु, ५ सुप्रतीत, ६ ग्रभिचंद्र, ७ माहेन्द्र, द वल, ६ ब्रह्मा, १० वहु सत्य ११ ईशान, १२ त्वष्टा, १३ भिविन्तातमा, १४ वैश्रमण, १५ वारण, १६ आनंद, १७ विजय, १८ विश्वस्तिन, १६ प्रजापित, २० उपशम, २१ गंधर्व, २२ ग्रिग्नवेश, २३ सत्य वृष्म, २४ श्रातपवान, २५ ग्रथंवान, २६ व्रह्मणवान, २७ भीम, २८ वृष्म, २६ सर्वार्थसिद्धि, ३० राक्षस । पुराग्, ग्रंथों में भी इसी प्रकार से इसी भांति नामों में कुछ परिवर्तन के साथ मृहूर्त के नाम उल्लिखित हैं ग्रीर उनमें कहा भी गया है कि दिन के क्षणों

में श्वेत (श्रोयान्) ३ मैत्र, १ सावित्र (सुप्ततीत) ६ वैराज (ग्रिभिचंद्र) ६ ग्रिभिजित (वल) १० वल (बहु सत्य) ग्रीर ११ विजय (इशान) मृहूतं शुभ है।

ज्योतिष ग्रंथों में नक्षत्र के नामों के ग्रनुसार मुहूर्त के नाम भी किल्पत हैं । दिन के पंद्रह क्षणों के नाम— १ श्राद्रों, २ ग्रश्लेषा ३ अनुराधा, ४ मधा, ४ घनिष्ठा, ६ पूर्वाषाढ़ा, ७ उत्तराषाढ़ा, ५ ग्रिभिजित् (ग्रभीच), ६ रोहणी, १० ज्येष्ठा, ११ विशाखा, १२ मूल, १३ शततारा, १४ उत्तराफाल्गुनी ग्रीर १५ पूर्वाफाल्गुनी है । रात्रि के पन्द्रह क्षणों के नाम— १ ग्राद्रां, २ पू० भा०, ३ उ० भा० ४ रेवती, ५ ग्रश्विनी, ६ भरणी, ७ कृतिका, ६ रोहिणी, ६ मृगः शिर, १० पुनवंसु ११ पुष्य, १२ श्रवण, १३ हस्त, १४ चित्रा ग्रीर १५ स्वाति है ।

तीस मृहूर्त के स्वामी के नाम— शिव, भुजंग, मिन्न, पितृ, वसु, जल, विश्व, विरंची, ब्रह्मा, इन्द्र, ग्रग्नि, निशाचर, वरुण, ग्रर्थमा, योनि, रुद्र, ग्रज, ग्रहिर्बुध, पुषा, दस्त्र, अंतक, ग्रग्नि, धाता, इन्द्र, ग्रदिति, गुरु, हरि, रिव, त्वष्टा श्रोर श्रनल हैं। इन मृहूर्त में दिन का ग्राठवां मृहूर्त ग्रभिच, दक्षिण दिशा विना सर्व दिशा में गमन हेतु दीक्षा ग्रीर प्रतिष्ठादि सर्व कार्यों में सर्वसिद्धि को देने वाला है।

इन मुहूर्तों में कीन-कीन से मुहूर्त कुलिक है, इसके लिये कहा गया है—

> सोमे ब्याह्मः कुजे पैत्रः, सुराचार्ये च राक्षसः । शुके ब्राह्मः शनौ रौद्रो, मुहूर्ताः कुलिकोपमाः ।।

सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, गुकवार ग्रोर शिववार इन दिनों में श्रनुकम से ब्रह्मा, पैत्र, राक्षस, ब्रह्मा तथा रुद्र का मुहूर्त कृलिक होता है । कुलिक के त्रिपय में कहा गया है, कुलिक छः वर्गों में शुद्ध लग्न को हनन करता है।

कंटक योग बुघवार को दिन में सातवें चौघड़िये में होता है ग्रीर उसके वाद प्रत्येक वार को एक-एक कम ग्रंक वाले चोघ-ड़िये में कंटक योग होता है। इस प्रकार बुघवार को सातवां, गुरुवार को छट्टा, शुक्रवार को पाँचवा, शनिवार को चौथा, रिववार को तीसरा, सोमवार को दूसरा ग्रीर मंगलवार को पहला दिनाष्टमांश कंटक योग होता है।

इन तीनों कुलिक, उपकुलिक तथा कंटक योगं इस प्रकार कम से ग्राते हैं । जिस वार को जो चौषड़िया कुलिक हो उससे पूर्व के पाँचवे वार का चौषड़िया उपकुलिक तथा उससे पूर्व के पाँचवे वार का चौषड़ियां कंटक होता है। ये तीनों कुयोग शुभ कार्यों में विजत है। ग्रव कालवेला के वारे में वताते हैं।

अनुक्रम से रिववार को ग्राठवाँ, सोमवार की तीसरा, मंगल वार को छट्ठा, बुधवार को पहला, गुहवार को चौथा, शुक्रवार को सातवाँ तथा शिनवार को दूसरा चौधिहिया कालवेला है । प्रत्येक वार को तीन से गुणा करने पर उसमें से तीन वाद करने से कालवेला का चौधिहिया ग्राजाता है, यथा शनिवार सातवाँ है. इसे तीन से गुणा करने पर इक्कीस ग्राते हैं, इसमें से तीन वाद करने पर १८ शेप रहते हैं । अब चौधिहिये ग्राठ हैं ग्रतः ग्राठ से भाग देने पर पूर्णाञ्क (भाज्यफल) में दो ग्रीर शेप भी दो रहते हैं तो ये शेप रहे दो, शनिवार को दूसरा चौधिहिया कालवेला है एवं कालवेला शुभ कार्यों में विजत है ।

ग्रधं प्रहर तथा उसकी खास वज्यं घड़ियां—

ता चडजुग्र ग्रद्धपहरा, तेसि सोलडदुतीसदुएगच्छ ।

## चउसट्टी मज्भपला, हेया पुन्वाउ दिसी छुट्टी।

कालवेला में चार मिलाने पर वर्ष्य अर्ध प्रहर ग्राते हैं। सातों वारों में जो जो चौघड़िये कालवेला के हैं उनसे पांचवाँ—पांचवाँ चौघड़िया वर्ष्य ग्रधं प्रहर होता है। जिससे कालवेला में चार मिलाते वर्ष्य चौघड़िये ग्राते हैं। उसी प्रकार वर्ष्य ग्रधं प्रहर में चार मिलाते कालवेला भी ग्राती है। यथा रिववार को ग्राठवाँ चौघड़िया कालवेला है, उसमें चार मिलाते, बारह होने पर ग्राठ का भाग देते शेष रहे चार से ग्राशय है चौथा चौघड़िया रिववार को वर्ष्य ग्रधं प्रहर है।

दिन के शुभाशुभ चौघड़िये

| रिव     | सोम     | मङ्गल   | बुध      | गुरु    | যুক               | হানি              |
|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| सुवेला  | सुवेला  | कंटक    | कालवेला  | उपकुलिक | सुवेला            | कुलिक             |
| सुबेला  | कंटक    | वृज्यं  | उपकुलिक  | सुवेला  | कुलिक             | कालवेला           |
| कंटक    | कालवेला | उपकुलिक | सुवेला   | कुलिक   | वृज्यं            | सुवेला            |
| वर्ग    | उपकुलिक | सुवेला  | कुलिक    | कालवेला | सुवेला            | कंटक              |
| उपकुलिक | सुवेला  | कुलिक   | वर्ज्य   | सुवेला  | कंटक              | सुवेला            |
| सुवेला  | कुलिक   | कालवेला | सुवेला   | कंटक    | सुवेला            | वर्ज्य-           |
| कुलिक   | वर्ज्य  | सुवेला  | कंटक     | सुवेला  | कालवेला           | उपकुलिक<br>सुवेला |
| भालवेला | मुवेला  | मुवेला  | मुत्रेला | वर्ष    | उपकुलिक<br>सुवेला | सुवैला            |

तोस दिन का एक मास ।

दो मास की एक ऋतु ।

तीन ऋतुग्रों का एक ग्रयन ।

दो ग्रयन का एक वर्ष ।

साठ विलिप्ता की एक लिप्ता, साठ लिप्ताग्रों का एक अंश, तीस अंश की एक राशि, वारह राशि का एक भगण तथा सूर्य के एक भगणवक से एक सौर वर्ष होता है। इस भग्गा में परिभ्रमण करते सूर्य को एक वर्ष व्यतीत होता है।

मुहूर्त चितामणी के अनुसार कुछ विष घड़ियां जो वर्ज्य हैं— नखा ह्यं द्वादश दिक् च शैला, बाग्णाश्च तत्वानि यथाऋमेगा। सूर्यादिवारेषु परं चतस्त्रो, नाड्यो विषं स्यात् खलु वर्जनीयम्।।

रिव श्रादि सात वारों में २०-२-१२-१०-७-५-२५ घड़ी के वाद की चार घड़ियां विष होने से वर्ज्य है।

नौ ग्रहों का ग्रह गोचर निम्न प्रकार से है -

रिव एक मास में एक राशि पर रहता है तथा एक-एक दिन में राशि का एक-एक ग्रंश, इस प्रकार तीस दिन में सम्पूर्ण राशि को भोगकर अन्य राशि में संक्रमित होता है। उसी प्रकार चन्द्र भी १३५ घड़ी में, मंगल ४५ दिन में, बुध ३० दिन में, गुरु तेरह मास में, गुरू एक मास में, शिन २॥ वर्ष में तथा राहु व केतू १॥ वर्ष में एक-एक राशि का उपभोग करता है। ये हरेक ग्रह प्रमुक्तम से मेपादि वारह राशियों में भ्रमण करते हैं। किन्तु राहु ग्रीर केतू वाम गित से वारह राशियों में भ्रमण करते हैं। चन्द्र के ग्रितिरक्त ग्राठों ग्रहों को राग्नि का एक-एक त्रिशांश भोगने में १-१॥-१-१३-१-३०-१० ग्रीर १० दिन छगते हैं तथा चन्द्र को

साढ़े चार घड़ी लगती है। उसी प्रकार राशि का नवांश भोगने के लिये रिव को तीन दिन बीस घड़ी, चन्द्र को पन्द्रह घड़ी, मंगल को पाँच दिन, बुध को तीन दिन बीस घड़ी, गुरु को तैंतालिस दिन बीस घड़ी, शुक्र को सौ दिन, राहू को साठ दिन तथा केतू को साठ दिन लगते हैं।

राशि के अधि भाग को होरा, तीसरे भाग को द्रेष्काण नाम से सम्बोधित किया जाता है और उससे अधिक भाग को जो स्वीकार्य हो उसे उतना हो ग्रंश कहा जाता है। यथा राशि का नवमाँ भाग नवमांश, बारहवाँ भाग द्वादशांश तथा तीसवाँ भाग त्रिशांश कहा जाता है। ये ग्रह पूर्व में उदय होते हैं तथा पश्चिम में अस्त होते हैं, किन्तु बुध और शुक्र पूर्व में भी अस्त होता है तथा पश्चिम में उदय भी होता है। उदय तथा अस्त का प्रमाण इस प्रकार है।

सूर्य के १२ त्रोशांश मध्य चंद्र, १७ त्रीशांश में भौम, १३ त्रीशांश मध्य बुध, ११ त्रीशांश मध्य गुरु, ६ त्रिशांश मध्य शुक्र व १४ त्रिशांश मध्य शिन ग्रस्त होता है । सूर्य के तैं तीस ग्रंश बाहर होते ग्रहों का उदय होता है । ग्रस्तंगत मंगलादि ग्रह चार मास सौलह दिन, बत्तीस दिन नौ दिन तथा बयालीस दिन ग्रस्त रहकर उदित होते हैं । चन्द्र दो दिन ग्रस्त रहकर तीसरे दिन उदित होता है एवं बुध ग्रीर शुक्र पूर्व में ग्रस्त होने पर छत्तीस तथा सतत्तर दिन पश्चात् उदित होते हैं । पुनः उद्गम के दिन से लगाकर चन्द्र ग्रद्वाइस दिन, मंगल छः सौ साठ दिन. बुध छत्तीस दिन, गुरु तीन सौ बहत्तर दिन, शुक्र दो सौ इनकावन दिन तथा शिन तीन सौ वयालोस दिन तक ग्रस्त नहीं होता है ।

सूर्य राशि से वारह राशियों में परिश्रमण करते मंगलादि पांचों ग्रह कीन से भाव को प्राप्त होते हैं ? इसके लिये 'प्रश्नशतक' की वृत्ति में उद्धरण—

सूर्यभुक्ता उदीयन्ते, शोध्रा अर्के द्वितीयगे । समं तृतीयगे यान्ति, मन्दा भानौ चतुर्थगे ।। वक्राः पंचम- षष्ठेऽर्के तेऽतिवकाः नगाष्टगे । नवमे दशमे मार्गाः, सरला लाभ रिष्यगे ।।

सूर्य से भुक्त होने पर सारे ग्रह उदय होते हैं । सूर्य के दूसरी राशि में जाने पर वे शीघ्र गित वाले, सूर्य के तीसरी राशि में जाने पर वे समगित वाले, सूर्य के चौथी राशि में जाने पर वे मंदगित वाले होते हैं, सूर्य पांचवें-छट्टे हो तो वक होता है । सूर्य सातमें-ग्राठमें होते ही ग्रातिवक होता है । सूर्य नवमें-दशमें गमन करते ही मार्गगामी होता है तथा सूर्य ग्यारहवीं-वारहवीं राशि पर जाते ही सरल होता है । यह रीति मंगल, गुरु और शिन को ग्राश्रयो होते हैं । ग्रन्य बुध तथा शुक्र तो सूर्य के पास ही ग्रातिचारी होते हैं । जब ग्रह सोधी गित से वाम गित वाले हो जाते हैं तो वे वकी कहे जाते हैं तथा मंगल ग्रादि वक्री होने पर अनुक्रम से ६५-२१-११२-५२ तथा १३४ दिन वक्र गित वाले रहते हैं ।

ग्रह नित्य की सामान्य गित से ग्रधिक जीव्रता से राशि का भोग करे तब वे ग्रितिचार गमन कहे जाते हैं। ग्रितिचार दिन कितने हैं उसको 'लल्ल' का क्लोक स्पष्ट करता है—

> पक्षं दशाहं त्रिपक्षी, दशाहं मासषट्त्रयी । श्रतिचारः कुजादीना-मेष चारिस्त्वितोऽपरः ।।

मंगल, बुब, गुरु, शुक्र तथा शनि के ग्रतिचार के दिन अनुक्रम से १४-१०-४४-१० तथा १८० हैं, उसके बाद के दिन चार गति बाले कहे जाते हैं।

ग्रहों का फल इस प्रकार से है-

# पक्षं दशाहं मासं च, दशाहं मास पंचकम् । वक्रेऽतिचारे भौमाद्याः, पूर्वराशिफलप्रदाः ।।

वकी या ग्रितचारी मंगल ग्रादि १५-१०-३०-१० और १५० दिन तक पूर्व राशि ( वकी या ग्रितचारी होने की राशि ) का फल देते हैं । मुहूर्त चिंतामणी में वकी, ग्रितचारी गुरु के २८ दिन वर्ज्य कहे गये हैं । किन्तु प्रधान गोचर वल या लग्न हो अथवा गुरु त्रिकोण धन, स्त्री या लाभ राशि में जाता हो तो गुरु शुभ है, मंगल ग्रादि ग्रह ग्रमुक्तम से ७४५-६२-१४४-५२४० दिन मार्ग-गित करते हैं।

इन ग्रहों में से सूर्य तथा भौम राशि के श्रादि भाग में,
गुरु तथा शुक्र राशि के मध्य भाग में, चन्द्र तथा शिन राशि के
अंतभाग में तथा बुध पूर्ण राशि में फलदायक है । इस प्रकार
स्थूल ग्रह गित जाननी चाहिये ।

ग्रव ग्रह के नाम कहे जा रहे हैं । चन्द्र, बुध, गुरु तथा शुक्र सौम्य ग्रह हैं तथा रिव कृष्णपक्ष की चवदस से शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तक कृशचन्द्र, मंगल करू ग्रहों के साथ रहा बुध, शिन ग्रीर राहू करू ग्रह हैं । नरपित जयचर्या के ग्रमुसार—

> राहु केतु सदा वकौ, सदा शीघ्रौ विध्ण्एागू । कूरा वका महाकूरा;सौम्या वका महाशुभाः । शुक्रेन्द्र योषितौ मन्द-बुधौ क्लीवौ परे नराः ।।

राहू ग्रीर केनू सदा निरन्तर वकी ग्रह हैं । सूर्य चन्द्र निरन्तर ग्रतिचारी ग्रह हैं तथा क्रूर ग्रह जब वकी हो जाते हैं तब वे महा क्रूर हो जाते हैं, उसी प्रकार सीम्य ग्रह वक्री हो जाय तब महासीम्य हो जाते हैं । शुक्र ग्रीर चन्द्र स्त्री ग्रह हैं । बुघ तथा शनि नपुंसक है एवं रिव, मंगल तथा गुरु पुरुष ग्रह हैं । लग्न कुण्डली में स्वयं से दूसरे, तीसरे, चौथे, दशवें, ग्या-रहवें तथा वारहवें स्थान में रहा हुम्रा ग्रह तत्काल मित्र है तथा वाकी के स्थान में रहा हुम्रा ग्रह तत्काल शत्रु कहा जाता है । मित्र ग्रह तत्काल मित्र हो जाय तो वे बहुत श्रोष्ठ हैं तथा शत्रु ग्रह तत्काल शत्रु हो जाय तो ग्राधिक ग्रशुभ है।

शित ग्रौर बुध, रिव ग्रौर चन्द्र के पुत्र हैं।

गुर्वकांकोंन्दवः कुल्याः, उपकुल्यः कुजः सितः । तमश्चाथ बुधो मिश्र-स्तत्र नक्षत्रवत् फलम् ।।

सूर्य, चन्द्र, गुरु और शिन कुल्य है, मंगल और शुक्र उप-कुल्य है तथा बुध और राहू कुल्योपकुल्य है, इस प्रकार सारे वारों का स्थिरवल, चरवल एवं मध्यवल रूपी फल कुल्यादि नक्षत्रों के द्वारा जानना चाहिये।

- १ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन जिस ग्रह का वार हे। वह ग्रह वर्षाधिपति कहा जाता है।
- २ मेष संकान्ति के वार का ग्रह मंत्री कहा जाता है।
- ३ कर्क संकान्ति के वार का ग्रह शस्येश कहा जाता है।
- ४ प्रत्येक मास की शुक्ला प्रतिपदा के वार का ग्रह मासेश गिना जाता है।
- प्र नित्य बार के ग्रह को दिनेश कहते हैं।
- ६ होरा का पति होरेश कहा जाता है ।
- ७ राशियों के पित ग्रह उस-उस (तत्-तत्) राशि के स्वामी कहे जाते हैं।
- प्रविकी राशि में श्रमुक अशों में गये ग्रह ग्रस्त कहे

- ६ रिव से अमुक अंश दूर गये ग्रह उदय कहे जाते हैं।!
- वाम गित वाला ग्रह वकी कहा जाता है, राहू तथा केतू सदा वक्री है ।
- ११ नित्य की चाल से अधिक तेज चाल में चलने वाला ग्रह ग्रतिचारी कहा जाता है। सूर्य तथा चंद्र अतिचारी ग्रह है।
- १२ समगतिशोल ग्रह मार्गी कहे जाते हैं।
- १३ उदय होने के पश्चात् तथा ग्रस्त होने से पूर्व सात दिन तक ग्रह वाल तथा वृद्ध कहा जाता है ।
- १४ वहुत दिनों से उदय हुग्रा तथा वृद्धस्व को प्राप्त नहीं हुग्रा तथा विशाल विववाला ग्रह विपुल कहा जाता है।
- १५ सूर्य राशि से वहुत दूर होकर ग्राकाश में दिखाई दे अर्थात् स्पष्ट किरण वाला ग्रह स्निग्ध कहा जाता है ।
- १६ नक्षत्र के एक ही पाद में एकत्रित ग्रह व तारा युद्धस्थ ग्रह् कहे जाते हैं।
- १७ युद्ध के पश्चात् शुक्र के ग्रतिरिक्त ग्रन्य उत्तरगामी ग्रह जयी कहा जाता है ।
- १८ युद्ध के पश्चात् दक्षिणगामी ग्रह हारा हुग्रा पीड़ित ग्रह कहा जाता है।
- १६ राहू पास रहे हुए रिव से करूरता से विजित ग्रह करूराक्रात कहा जाता है।
- २॰ प्रविविक्षुः प्रविष्ठो वा, सूर्यशाशौ विरिश्मकः ।

  सूर्य राशि में प्रवेश करने वाला या उसमें गया ग्रह विरिस्मक
  होता है ।

२१ क्रूराकान्तः क्रूरयुतः, क्रूरहष्टस्तु यो ग्रहः । विशस्मितां प्रपन्नश्च, स विनष्टो बुधैः स्मृतः ।।

पद्मप्रभसूरि के अनुसार करूर से विजित, करूर के साथ राशि के नवांश में रहा हुआ, क्रूर से सम्पूर्ण हिष्ट से दिखाया हुआ तथा सूर्य की राशि में प्रपन्न ग्रह विनिष्ट हो जाता है।

- २२ इब्ट दिन में गोचर सद्यः सफल कहा जाता है।
- २३ इल्ट दिन में गोचर किन्तु अनुकूल देध से अशुभ सद्य अफल माना जाता है।
- २४ जन्म कुण्डली में किसी ग्रह से उपचय के ३-६-१०-११ स्थान में रहे ग्रह पूर्व ग्रह के तान या परस्पर कार्य में पोषण करने वाले गिने जाते हैं।
- २५ लग्नस्य ग्रह स्वराशि से चौथे तथा दशमें स्थान में रहे ग्रहों का योग प्राप्त करते हो तो परस्पर कारक कहे जाते हैं।
- २६ केन्द्र में रहे स्वस्थ उच्च तथा त्रिकोणस्थ ग्रह परस्पर कारक हैं।
- २७ इष्ट दिन में सूर्य के उदय और ग्रस्त स्थान से उत्तर की तरफ उदित होकर ग्रस्त होने वाले ग्रह उत्तरचर हैं।
- २८ सूर्य के भ्रमण मण्डल में ही चरित होने वाले ग्रह ग्रन्तश्चर हैं।
- २६ सूर्योदय स्थान से दक्षिण की तरफ उदित होकर दक्षिण में ही ग्रस्त होने वाले ग्रह दक्षिणचर कहे जाते हैं।
- २० शीघ्र गतिवाला ग्रह मन्द गतिवाले ग्रह के इकत्तीस ग्रंश में मिले ग्रौर उसके पश्चात् वह उसमें पीछे रह जाय तब तक वह शोघ्र गतिवाला ग्रह 'मुथुशिल' कहा जाता है।

- ३१ मंदगित वाले ग्रह के एकतीस ग्रंश में मिलकर आगे जाकर तेज राशि को भोगने वाला शीघ्र गतिवाला ग्रह मुशरिफ कहा जाता है।
- ३२ इकत्तीशांश में थोड़े दिन भोगने वाला ग्रह शीध्रगामी होता है । 'लल्ल' ग्रहों की इस प्रकार ११ ग्रवस्थाएं वताते हैं ।
- ३३ स्वयं की राशि में स्थित ग्रह स्वस्थ कहा जाता है।
- ३४ उच्चस्थान में रहने वाला ग्रह दिप्त कहा जाता है ।
- २५ मध्यघर में रहने वाला ग्रह मुदित कहा जाता है।
- ३६ स्वयं के वगं में रहने वाला ग्रह शांत कहा जाता है।
- ३७ प्रकट किरएों वाला ग्रह शक्त कहा जाता है ।
- ३८ नीच स्थान का उल्लंघन कर स्वोच्च स्थान सन्मुख रहा ग्रह प्रवृद्धवीर्य कहा जाता है।
- ३६ दुष्ट स्थान में रहे हुए स्वयं के ग्रंश में रहे सौम्य ग्रह अधिवोर्य कहे जाते हैं ।
- ४० सूर्य से हनित ग्रह विकल कहा जाता है।
- ४१ शत्रु स्थान में रहने वाला ग्रह खल कहा जाता है।
- ४२ भ्रन्य ग्रह के द्वारा युद्ध में जीता हुआ ग्रह पीड़ित है।
- ४३ स्वयं की नीच राशि में स्थित ग्रह दीन कहा जाता है।
- ४४ उसी प्रकार स्ववर्गी, परवर्गी, ग्रन्यवर्गी, हर्षी, स्वस्थ स्वराशिग, ललाटस्थ एवं सन्मुख ग्रह भी विभिन्न-विभिन्न प्रकारसे है।

# गृह चक्र

|                     |       |           |              |         |          |       |           |                   | _                  |               | 1        |
|---------------------|-------|-----------|--------------|---------|----------|-------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|----------|
| नाम                 | रवि   | सोम       | म            | লৈ      | ्री १    | शुक   | शनि       | राहु              | भेतु               |               |          |
| त्रिशांश भोग दिन    | दिन १ | घड़ी ४।।  | घड़ीका दिनशा | दिन १   | दिन१३    | दिन १ | दिम३०     | दिन १ प           | दिन१ प             | orto<br>lm    | ~        |
| द्वादशांश भोग दिन   | 3-30  |           | घड़ो११। ३-४४ | or<br>I | 32-3°    | 3-30  | 0-X0      | 84-0              | 84-0               | ינץ<br> -     | o′       |
| नवमांश भोग दिन घड़ी | 3-30  | %}-o      | x-0          | 3-50    | 83-30    |       | 800-0     | 0-05              | 0-05               | <b>o</b> -[cg | w        |
| द्वेष्काण भोग दिन   | °~    | घड़ो४४    | *            | 0       | 0 r 8    | 0%    | 900       | ਹ<br>~            | %<br>%<br>%        | <b>σ</b> [m   | >        |
| होरा भोग मास        | 110   | घड़ो६७॥   | = 0          | =       | =        | 150   | ۵۲<br>عر  | W                 | ω                  | σla           | <b>અ</b> |
| राशि भोग मास        | . 24  | घड़ी १ ३४ | 25           | 0~      | e &      | ~     | ه.<br>ئ   | ಜ್ಞ               | ្ណ                 | ~             | m,       |
| भगसा भोग वर्ष       | ~     | दिनर्     | <u></u>      | ~       | er<br>82 | 0~    | 30        | ্য<br>১           | ห                  | :             | 9        |
| म्रस्त त्रियांश     | •     | £         | ຄ.           | e &     | <u>~</u> | W     | >>        | :                 | •                  | :             | រេ       |
| ग्रस्त काल दिन      | 110   | or        | 650          | W<br>W  | er<br>m  | W     | ४२ (पूर्व | ४२ (पूर्व में बुध | <br>ইহ্ গ্রহ্ম ৩৩) | (ge           | ω        |

| _ | °~          | <b>*</b>        | તુ.११७)                 | 8            | ₩<br>&~                               | >             | *<br>*     | क %       | ख १६           | <b>၈</b><br>% | य स                  | ÿ<br>  |
|---|-------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|--------|
| _ |             | :               | (मतांतर्माः ७३५ मु.११७) | •            | *                                     | :             | क्रिध्य    | द्रोध     | दीषं           | :             | पु० (न॰)             |        |
|   | •           | :               | (मतांतर                 | :            | •                                     | :             | क्रध्वा    | दोर्ष     | दीर्ष          | K.            | न०पु० पु०(नव)पु०(न०) |        |
| _ | ३४३         | १३४             | 808;                    | ្ត           | 380                                   | <u>پې</u>     | कर्णा      | दोषं      | <b>दी</b> ध    | 多さ            | न०पु०                | 040164 |
|   | २४१         | <u>بر</u><br>(ب | स्वर                    | °            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | °             | श्वेत      | (षं)खंड   | लिस्ब          | सौम्य         | स्त्री०              |        |
|   | ३७४         | 868             | ري<br>بري               | *            | %<br>%                                | ३०(२८)        | मीत        | मोल       | दीर्ष          | सौम्य         | पुरुष                |        |
|   | m           | 35              | Ĕr.                     | .0.          | w<br>w                                | 2             | the'       | मोल       | मध्यम          | सौ॰क्रूर      | न॰पु॰                | 01012  |
|   | ₩<br>₩      | 75.<br>24.      | 388                     | 25           | አጹຄ                                   | *             | लाल<br>शुभ | चोकोर     | <u>ज</u> ्ञस्व | 15°C          | <u>प</u> ुरुष        |        |
|   | য           | •               | 000                     | i            | :                                     | •             | न्त्र      | स्थल      | हिस्ब          | सी०कूर        | स्त्री               |        |
|   | =<br>-      | :               | 000                     | •            | :                                     | •             | জান্ত      | चतुष्कोण  | खरव            | 14°           | पुरुष                |        |
|   | उदय काल दिन | बक्री दिन       | उदय ने बाद वनो          | म्रतिचार दिन | मार्ग दिन                             | विमागी फल दिन | यर्ग       | माङ्गति १ | भाकृति २       | स्वभाव        | लिंग                 |        |

| <b>₩</b>                       | 8                    | or.               | 64           | m²<br>(s²  | m<br>M  | >0<br>0 | भूष     | or<br>or                             | 9)<br>9)      | r<br>L |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------------|--------|
|                                |                      | हुर हुर           |              |            | :       | :       |         | :                                    | :             | संध्या |
| १५०<br>१५०                     | -4-4-                | -65-60<br>-65-60  | 88 €         | स्वयं      | मिश्र   | :       | :       | :                                    | :             | संध्या |
| बुध.रा०बुध मुक<br>रा०          | जुध शुक्र            | (म                | सो॰ र॰सो.मं. | o          | कुल्य   | वर्ष    | शिशिर   | पुरु राशि                            | अन्त में      | संच्या |
|                                | बुध.रा० नुष          | मं ० मं           | र० सो॰       | pf         | उपकुल्य | दक्ष    | बसन्त   | राशि पु॰ राशि पु॰ राशि स्त्रीराशिषु० | मध्य में      | पराह्न |
| र्व्सो<br>मं                   | र्ग्से               | श्रीम             | बुच गुक      | %          | केल्य   | मास     | विाशिर  | हुं राशि                             | मध्य में।     | प्रातः |
| शुक्र.शनि<br>स                 | रिव शुक              | मंभुक             | चन्द्र       | ele-       | मिश्र   | 素は      | हेमन्त  | ु<br>इ० साम्रि                       | आर            | त्रातः |
| र० मं० रिव.सो०युक्र.सनि<br>गु० | र <b>॰सो०</b><br>गु॰ | मु॰ स             | ণুৱা<br>থো   | P          | उपकुल्य | दिन     | ग्रीष्म | ्र<br>हे राशि                        | आदिमें        | मध्य   |
| ्र र० मृं०<br>मुं              | ्रिवि बुध            | मं अ<br>शुरु शुरु | +            | us         | कुल्य   | मुहत    | शरद     | हित्रराशिषु                          | श्रन्तिम      | पराह्न |
| स्रेकमं जु                     | सो०मं । रिव<br>गु    | कि<br>किं         | गुक्त शनि    | g          | ऋत्य    | श्रयम   | नषाः    | पुरुष                                | श्रादिमें     | मध्य   |
| परस्पर मैनी                    | मित्र ग्रह           | मध्यम ग्रह        | गर्न मह      | परस्पर् बल | योग     | कालवल   | ऋतुवल   | राशिवल                               | राशि श्रंश फल | कालवल  |

|                        | mr<br>G  | ₩<br>₩  | er<br>mr | mr<br>mr     | mr<br>×  | 4 m     | mr<br>m | ы,<br>Б      | ្រំ          | <u> </u>            | %<br>          |
|------------------------|----------|---------|----------|--------------|----------|---------|---------|--------------|--------------|---------------------|----------------|
| मीन                    | धन       | मिथुन   | **       | मि<br>ज्य    | :        |         | ं ऋष्ण  |              |              | · ·                 |                |
| कन्या                  | मिथुन    | धन      | *        | <b>कुम्भ</b> | •        | •       | कृष्ण   | :            | •            |                     | •              |
| म० कु०                 | तुला     | मेष     | 8        | कुरम<br>इ    | 37108º   | दक्षिण  | कुरण    | रात्रि       | ຸ ୭          | <br>                | œ.             |
| वृष-तु॰                | मीन      | कन्या   | 9        | तुला         | आ०१५     | दक्षिण  | शुक्ल   | दिन          | - <b>%</b> . | <br>उत्क्रम में<br> | <i>⊃</i> ¢     |
| वृष-मेष कर्गमिर घर मीर | ककं      | मकर     | ×        | धन           | आ०१०     | दक्षिण  | शुक्ल   | दन           | or           | 本                   | <b>∞</b>       |
| क्रामि                 | कन्या    | मीन     | *        | कन्या        | आ०१५     | दक्षिया | श्रीवा  | महोरा०       | a            | ्<br>स्थापना<br>    | 0~             |
| वृष-मेष                | मकर      | कक      | น        | मेव          | आ०१२     | दक्षिण  | स्थित   |              | 0            |                     | ( <del>)</del> |
| भ्रः                   | वृष्भ    | वृश्चिक | m        | नृषभ         | म् अ     | उत्तर   | शुक्त   | रात्रि       | >>           |                     | m              |
| सिंह                   | मेव      | तुला    | ခဲ       | सिल          | গ্র      | उत्तर   | कृष्ण   | दिन .        | 00           |                     | W              |
| स्वगुह                 | उच्चेत्र | नीचघर   | परमांदा  | मूलत्रिकोस्स | भाग-भागा | श्रयमवल | पश्चम   | दिन-रात्रिवल | लग्म दिशा बल | लग्न दिशा बल        | १. हुई स्थान   |

| %<br>>      | ፠             | er<br>>o                                                                        | >0<br>>0    | <b>≯</b>         | >0<br>>0          | <b>®</b>    | %<br>n             | <i>₩</i><br>>>                            | 40           |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------|
| वम          | :             | - <u>1</u> e                                                                    | :           |                  | •                 | :           | :                  | m,                                        | :            |
| मिथुन       | :             | यो ग्रहों व<br>।                                                                | :           | 8-1-10<br>-10-10 | <b>%</b>          | સંસ         | 08/2               | ų.<br>M                                   | ี<br>ช่      |
| तुला        | सात्रि        | ने तथा है<br>चाहिये                                                             | 8-3-6-8     | 3-9-E            | ห                 | 3-X         | +                  |                                           | ໑            |
| मोन         | रात्रि        | हस प्रकार पुरुष ग्रहों को रिव से तथा स्त्री ग्रहों<br>सोम से ज्ञात करना चाहिये। | 9           | 9                | >><br>n           | W - X       | 3/80               | 2-3-6-<br>6-80-                           | 18-83        |
| कक          | दिनस          | <br>रुष्प ग्रहों<br>सोम से ज्ञ                                                  | <b>.</b>    | ₹-6-£            | น<br>>>           | +           | 3/80               | 2-X-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 | e. 4         |
| कन्या       | सात्रि        | । प्रकार वु                                                                     | 0.          | 9                | ×<br>11           | अ<br>अ      | 3/80               | 2-3-2-<br>6.6-                            | ×            |
| मकर         | दिवस          |                                                                                 | 02          | × 60-76          | +                 | el<br>S     | 08/€               | ur or                                     | 0            |
| बंद         | सात्रि        | 03+8<br>8+8                                                                     | %           | 9                | ٧-ح               | g-x         | 3/80               | 3.4-80 8.3-x-<br>8-8-8-8-8-               | 2            |
| मित         | दिवस          | 5)+x<br>2+02                                                                    | 0           | 9                | Z<br>V            | ₩<br>-<br>× | 3/60               | 03-2-8                                    | ~            |
| २ हर्षस्यान | . ३ हर्षस्यान | ४ हर्पस्यान                                                                     | पसम्द स्थान | पूर्ण हिंद       | पादोन हिंद (पोनी) | मधं हरिट    | एक, पाद हिट्ट (पा) | गोवर गुद्धि                               | ननाट महस्यान |

| 88       | جر<br>رک     | *         | %;<br>5€    | 54<br>54   | ω′<br>Σ <b>γ</b> | ව<br>*  | ਨ        | w<br>જ           | ů,      | us'    | m<br>U   |   |
|----------|--------------|-----------|-------------|------------|------------------|---------|----------|------------------|---------|--------|----------|---|
| :        | अ०           | :         | अन्तक       | भ्रधो      | ٥<br>الله        | •       | o<br>lu  | :                | :       | नाग    | 겼        | - |
| :        | भ्र          | •         | तम          | ऋधो        | <u>تا</u> ،      | :       | o<br>hr  | नेऋत्य           | :       | नाग    | अंत्यज   |   |
| स्याई    | ्र<br>१०     | दिक्षा    | क्षेय       | ऋधो        | in.              | पश्चिम  | पश्चिम   | पहिचम            |         | नाग    | अंत्यज   |   |
| या यो    | ज्ये॰        | गमन       |             | तियंक्     | প্ত              | उत्तर   | ्रव<br>व | म्रतिन           | ুল<br>ন | नाम    | न्रि     |   |
| स्थाई    | पुरका        | विवाह     | 6           | सम         | લ                | त्वः    | প্র      | ईशान             | ऋ<br>उन | स्वर्ग | ञ्रा     |   |
| स्याई    | »Yo          | ज्ञान     | :           | तियंग      | वा०              | जब्     | থ        | डतर              | मथवं    | स्वार् | श्री     |   |
| या यो    | पुरुषा       | ধ্য<br>দে | रसातल       | तहन        | o<br>lu          | दक्षिण  | o<br>lu  | दक्षिण           | साम     | नाग    | क्ष      |   |
| या यी    | ₩<br>₩       | सर्व      |             | सम         | प्               | उत्तर   | पश्चिम   | बायु             | •       | नृत    | ু<br>শুট |   |
| या यो    | वि०          | तृपदर्शन  | ब्याल       | उध्य       | <b>و</b>         | दक्षिण  | त्व      | तुव              | •       | नृत    | 갦        |   |
| याध्यादि | जन्म नक्षत्र | कार्यं वल | लग्न में फल | हिट स्वभाव | सर्व दिग् बल     | दिग् बल | दिग् 5ुख | कुण्डली बल दिगोश | वेद     | लोक्   | जाति     |   |

₹७:]

|   |            |           |         |              |                     |          | -            |              |          |        |          |                    |
|---|------------|-----------|---------|--------------|---------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|----------|--------------------|
| ( | 75.<br>15. | nz,<br>>o | かく      | uy<br>uy     | 9<br>w              | n<br>n   | प्रश्नवृत्ति | စ္           | <u>~</u> | 6<br>9 | er<br>9  | प्रश्नवृत्ति<br>७४ |
|   | त्रुषभ     | :         | सरिसृप  | ऋगिन         | वनचर                | •        | :            | :            | :        | :      | :        | :                  |
|   | वृष म      | :         | सरिसुप  | श्रमिन       | वनचर                | :        | गतं          | :            | :        |        | वायु     | धातु               |
|   | भील        | दास       | पक्षी   | श्रासि       | वनचर                | मलिन     | गतं          | ेट<br>ख      | शिरा     | तमस्   | बायु     | घातु               |
|   | वैश्य      | मंत्री    | द्विपाद | जल           | जलचर                | शैया     | जल           | मदन          | वीयं     | रजस्   | जल       | मूछ                |
|   | व्रापक्    | प्रधान    | द्विपाद | मंदिर        | ग्राम्यचर           | निधि     | चैत्य        | ज्ञानसुख     | मेदा     | सरव    | প্রাকায় | जीव                |
| • | न्नाह्यण   | कमार      |         |              | ग्रास्यचर्त्रास्यचर | कीट      | मशुद्धम      | त्राम्बुद्धि | त्वक्    | रजस्   | पृथ्वी   | जीव धाः            |
| • | सोनी       |           |         |              | वनवर                | श्रमि    | कंटकी        | सत्ब         | मोर्जार  | तमस    | ग्रापित  | मा <u>त</u>        |
| - | तपस्वी     | 21x17     |         | ज्ञ <u> </u> | जलचर                | ;        | जल           | मन           | रुधिर    | सत्व   | जल       | घातु जी.           |
|   | 71.31      |           | राजा।   | वश भ         | वनचर                | ļo<br>ļo | नीम          | ग्रात्मा     | भ्रास्य  | सत्व   | श्रमिन   | मूल                |
|   |            |           |         |              |                     |          |              |              |          |        |          |                    |

जाति ग्रापीवर्ग स्थाम १ भ्रमएए स्थान ग्रीति स्थान स्थान २ देह्मानु तुज् तुख

|   |               |                |          |          |               |           |            | [   | ₹8         | ]       |               |            |           |                  |         |                      |
|---|---------------|----------------|----------|----------|---------------|-----------|------------|-----|------------|---------|---------------|------------|-----------|------------------|---------|----------------------|
|   | <b>★</b><br>9 | ų,             | Y<br>0   | অ        | ᆏ             | -         | য          | ର୍ଚ | 1          | r<br>D  | <i>ଧ</i><br>୭ | n<br>o     |           | u<br>u           | ц<br>ц  | ŭ                    |
|   | po<br>pà      | -              |          | 0        | ग्राज्येता    | F ( ) × E | रत<br>रह   | :   |            |         | :             | :          |           | बात              |         | मंगल-२-सन्निपात)     |
| _ | in<br>jà      |                |          | काक      | Fr. Fr.       | 1418411   | तम         | भू  |            |         | ग्रस्थि       | :          |           | वात              | _       | (मंगल-२              |
|   | কে<br>ক্ৰ     |                | ਭਰਸ      | गज       |               | छ         | रवि        | म्  |            | शोशा    | लोह           | जीयाँ      |           | वात              | वायु    | स्ता                 |
| _ | मध्यम         | -              | ho<br>hu | खर       |               | महा       | ेन<br>भ    | साम |            | मुक्त   | रीव्य         | स्थिरता    | . वाला    | ক্               | श्लेष्म | तृषा                 |
| • | भ्रधिषु       | ,              | विचित्र  | ত<br>তা  | <u></u>       | फाल्युन   | चित्रसि    | माम | -          | रौप्य   | सहेमरःन       | । नवीन- कि | बोर्स     | सम               | दम      | अजीर्या              |
| • | बालक          | -              | द्गध     | ठवान     | :             | रोहि०     | न्य<br>व्य | h   | ·          | कांस्य  | स्वर्सा म     | छिद्रित स  |           | सम               | त्रिदोष | उन्स                 |
|   | 1 × 0 1       | ے<br>درجات     | नव्य     | h 12.    | o'            | पृथ्वी    | :          | ţ,  | 9          | स्वर्गा | शीशा          | 218        | -         | पित              | उध्णता  | ग्रस्त्र             |
|   | 1100          | + 00 +         | जोगां    | ,        | F<br>300      | स्रनि०    | म्रहिस     |     | Ŧ          | मिया    | रौष           | tr<br>tr   |           | <del></del><br>ጭ | कफ      | लंब                  |
|   | 1             | श्रव पु        |          | <i>y</i> | हु <u>न</u> ज | म्रदिति   | <br>प्रहिध |     | in<br>in   | तांबा   | मोती          | Trans.     | 5 5 6 5 V | ितन              | पित     | श्राम                |
|   |               | वय (योगपुच्छा) |          | स्यात    | स्त्रायु जान  | in in     | in the     |     | युद्ध जाति | हात %   | भाव २ (भवत्)  | 418 1 1811 | वस्त्र    | षिताहि रोग शान   |         | ",<br>घात योग प्रश्न |

| น                    | n<br>A                                  | n,                                                 | n<br>S      | น              | LL<br>LL  |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| तिक्त                | :                                       | मधा<br>मुख<br>म्राइव.<br>(८)२०                     | •           | :              | :         |
| तिकत                 | 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . | १२<br>आद्री<br>स्वाति<br>शत<br>(४)७                | 9           | 8              | 8/30      |
| तिकत                 | पु वा.<br>उ.वा.<br>श्रम                 | १.<br>पुष्य<br>अनु.<br>उ.भा.<br>(६)१७              | ×           | m.             | 08/3      |
| क्षाराम्ल तिक्त      | 各体体量                                    | २१<br>पू.का.<br>पू.षा.<br>भरणी<br>(६)१६            | ห           | စ္ခ            | 82/0      |
| <br>क्षाय<br>मधुर    | ध.<br>श.<br>त्र.भाः                     | १६<br>पुन.<br>विशा.<br>पू. भा.<br>(४)१६            | us          | ر<br>الا       | น/น       |
| कवाय                 | भ क्र                                   | १७<br>म्रहले.<br>उमेरता<br>रेवती<br>(७)१८          | ≫           | ชร<br>34       | ۶/۶       |
| <u>بر</u><br>الج     | हस्त<br>चित्रा<br>स्वाति<br>वि.         | त्र<br>स्या<br>वित्रा<br>धितः<br>(३)७              | w           | n,             | 3/4       |
| क्षाराम्ल            | म्<br>पूर्का०<br>उर्का०                 | १५<br>रोहि.<br>हस्त<br>श्रवण<br>(२) १०             | N           | ۶<br>۲<br>۵    | 3-80      |
| <del>16</del><br>190 | , आ<br>५<br>५<br>५                      | ह<br>कतिका<br>उ०फा०<br>उ०षा०<br>(१) ६              | 0           | 30             | 0-50      |
| रस (प्रश्न॰)         | ग्रन्टोत्तरो दशा वर्ष                   | (उयो० चं० ३/४)<br>विशोसरी दशा वर्ष<br>उयो० चं० ३/२ | मास दशाक्रम | मास दशाकाल दिन | मास दशांत |

| o<br>W            | व अ           | :    | લ                              | gr<br>W       |
|-------------------|---------------|------|--------------------------------|---------------|
|                   | :             | :    | मिल्लि<br>नाथ<br>पार्व         | ज कि          |
| बन्धन             |               | E.   | गर्नामना थ                     | Ħ             |
| ग्रमिष्ट मिन्दमाल | ~             | =    | मुनिसुत्रत                     | דל            |
| ग्रमिष्ट          | ≯             | or   | मुविधि<br>नाथ                  | म             |
| मुख               | >             | w    | आदि<br>नाथ                     | lu            |
| स्पदा             | m             | R    | विमल्<br>नाथ                   | ы             |
| रोग<br>मृत्यु     | or            | 21.8 | वासुष्डय                       | કિ            |
| <br>धर्म<br>लाम   | US'           | અ    | चन्द्रभ                        | য–হা          |
| वित्त             | ඉ             | 311  | पद्म<br>प्रभ                   | 太             |
| मास दशा फल        | उत्तरोत्तर वल | बसा  | ग्रहेश जिन<br>नेहट ग्रह शान्ति | <b>!</b><br>: |



तिथिद्वार में ग्राचार्य सदोष तिथि वर्जित करने की संक्षिप्त विधि कहते हैं । किन्तु उसमें मास तथा वर्ष की शुद्धि ग्रवस्य देखनी पड़ती है ।

चतुर्थ ग्रारा के तीन वर्ष ग्रीर साढ़े आठ मास वाकी रहते वीर प्रभु दीपावली के दिन निर्वाण पद को प्राप्त हुए थे । वीर निर्वाण के बाद ४७० वर्ष पश्चात् विक्रम संवत् प्रारम्भ हुग्रां है । विक्रम संवत् के प्रारम्भ से एक सौ पैंतीस वर्ष और पांच मास जाने पर शक् संवत् प्रारम्भ हुग्रा है । प्रद्युम्नसूरि कहते हैं—

छवाससएहि सम्मं, पंचहि वासेहि पंचमासेहि ।

सिद्धिगयस्स राया, "सगुत्ति" नामेरा विवलाश्रो ॥ १ ॥ ( ॥ ४६६ ॥ )

महाबीर प्रभु के मोक्ष जाने के पश्चात् ६०५ वर्ष तथा ५ मास होने पर शक नाम का विख्यात राजा हुआ था ।

श्राधुनिक लौकिक ज्योतिष शास्त्र शक संवत् की गणना से ही प्रारम्भ होता है किन्तु सामान्य प्रवृत्ति में विक्रम संवत् के वर्ष लिये जाते हैं। पूर्वकाल में वर्ष प्रारम्भ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा (गुजराती आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा ) से होता था। श्रभी भी पूर्व देश में चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से वर्ष प्रारम्भ होता है। कितनेक ही स्थानों में श्राणाढ़ शुक्ला द्वितीया से, कितने ही स्थानों में कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से भी वर्ष प्रारम्भ होता है। किन्तु वर्ष का प्रारम्भ तो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से ही गिना जाता है।

नारचन्द्र के अनुसार-

सिहस्थिते देवगुरौ च कन्या, विवाहिताः पंच करोति भर्ता । विवाह-क्षोरं व्रतवन्य दीक्षा, यात्रा प्रतिष्ठा च विवर्जनीया ।। शोको विवाहे मररा व्रते स्यात्, क्षौरं दरिद्र विकला च यात्रा। मौर्ख्यं च दोक्ष्ये विघ्नं प्रतिष्ठिते, सिस्थिते सर्वविवर्जनीयम्।।

> रविक्षेत्रगते जीवे, जीवश्रेत्रगते रवौ । दोक्षामुपस्थापनां वा, प्रतिष्ठां च न कारयेत् ॥

सिंह का गुरु हो तो पांच कन्याओं का भर्ता होना पड़ता है, अर्थात उसकी चार पित्नयाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, अतः सिंहस्य गुरु में विवाह, मुण्डन, व्रतवंधन, दीक्षा, प्रवास तथा प्रतिष्ठा के कार्य वर्जित हैं। सिंहस्थ गुरु विवाह में शोक, वृत में मृत्यु, मुण्डन में दरिद्रता, यात्रा में निष्फलता, दीक्षा में मूढ़ता तथा प्रतिष्ठा में विध्न देने वाला होता है।

उसी प्रकार रिव के क्षेत्र सिंह राशि में गुरु हो तथा गुरु का क्षेत्र धन तथा भीन राशि में रित्र हो तो भी दिक्षा उपासना तथा प्रतिष्ठा विजत है। उसी प्रकार सिंहस्थ गुरु में उद्यापन (उजमणा) नया तर ग्रहणादि भी विजत है। सप्तिष के ग्रनुसार भी सिंहस्थ गुरु में विवाह विजत है। किन्तु गंगा के उत्तर की तरफ ग्रीर गोदावारी के मध्य प्रदेश में ही सिंहस्थ गुरु का त्याग करना चाहिये। शीनक के ग्रनुसार सिंहस्थ गुरु मधा नक्षत्र में हो तव तक ही अग्रुभ है।

पाराशर के अनुसार— सिहस्य गुरु सिह राशि के प्रथम पांच नवांश का उपभोग करे तब तक ही अञ्चम है तथा उसके बाद शुभ है ।

मुहूर्तिचितामणिकार सिहस्य गुरु हो तो पंचम सिह नवमाँश ही सर्वया इण्ट है, ग्रतः उसका त्याग करके दीक्षा, प्रतिप्ठा, विवा-हादि का मुहूर्त छेना चाहिये । मेष में जब गुरु हो तब सिंहस्थ गुरु का दोष नष्ट ही जाता है । मुहूर्त चिंतामणी में भी इसका स्पष्ट विधान है । कितने ही श्राचार्य सिंहस्थ गुरु की निर्दोषता के लिये कहते हैं—

सिंहिंदुश्च जइ जीवो, महभुत्तं होइ श्रह रिव मेसे । तो कुराइ निव्विसंकं, पारिएग्गहराइ कल्लारां ।। १।।

सिंहस्य गुरु यदि मघा नक्षत्र भुक्त करले अथवा मेष राशि में रिव हो तो निःशंक होकर पाणिग्रहण या मांगलिक कार्य करने चाहिये।

विवाह पटल में—

वाक्पतौ मकरराशिमुपेते, पाणिपीडन विधिनं विधेयः । तत्र दूषरा मुशन्ति मुनीन्द्राः, केवलं परमनीचनवांशे ।।१।।

गुरु मकर राशि में भ्रावे तब विवाह नहीं करना चाहिये, किन्तु कितने ही मुनीन्द्र मकर के नीच नवांश में ही दोष मानते हैं।

वृहज्जातक, नारचंद्रादि में मकर के पाँचवे त्रिशांश को परम नीच माना गया है। ग्रतः मकर के पंचम त्रिशांश रहा गुरु सर्वथा वर्ज्य है। परन्तु यहां तो ज्योतिषियों ने पांचों त्रिशांशों को श्रेष्ठ मानने का मत व्यक्त किया है। लुप्त संवत्सर दोष भी उल्लेखित किया गया है। मुहूर्तचिन्तामिए। में कहा गया है:-

गोऽजान्त्यकुम्भे तरलेऽतिचारगो, नो पूर्वराशि गुरुरेति विक्रतः। तदा विलुप्ताव्द ईहातिनिदितः, शुभेषु रेवासुरनिम्नगान्तरे ॥१॥

गुरु यदि चार राशियों में अतिचार करे तो लुप्त संवत्-

# श्रभिजिद्-वारुणाऽऽदित्य—रेवती संगते सति । तदा लोपगते जीवे, विवाहादि विवर्जयेत ॥ १ ॥

ग्रिभिजित, शतिभवा, पुनर्वसु ग्रौर रेवती नक्षत्र से युक्त गुरु लोपगत कहा जाता है । उस समय विवाहादि शुभ कार्य वर्जित है ।

कौन-कौन से मास शुभ हैं इस विषय में श्री हरिभद्रसूरि का मत-

### मिगसिराइ मासट्ट, चित्त पोसाहिए वि मुत्तु सुहा ।

चंत्र, पौप ग्रौर ग्रधिक मास के ग्रितिरिक्त मार्गशीषिद ग्राठ मास शुभ है।

उदयप्रभसूरि का मत-

#### रवौ मकरकुम्भस्थे, मेखादि त्रयगेऽपि च ।

सूर्य जव मकर कुम्भ, मेष, वृष ग्रौर मिथुन का हो तो विवाह, दीक्षा या प्रतिष्ठा का मृहूर्त लेना शुभ है। उसी प्रकार -

### माघ-फाल्गुनयो राध-ज्येष्ठयोश्चाऽि मासयोः ।

माघ फाल्गुन, वैशाल और ज्येष्ठ में लग्न शुभ है तथा होन जातियों के लिये कार्तिक तथा मार्गशीर्प भी ठीक है। इसके लिये व्यवहार प्रकाश में कहा गया है— देवभूलनी एकादशी के परचात् गुरु रिव का शुद्ध हो तथा कूर ग्रह रिहत नक्षत्र में चन्द्र वलवान हो तो शुभ कार्य हो सकते हैं। उसी प्रकार आपाड़ शुक्ला दशमी तक का प्रथम तृतीय भाग मिथुन संक्रांन्ति वाला हो तो शुभ है। इस प्रकार त्रिविकम कहते हैं। ज्येष्ठ मास भी शुभ है किन्तु ज्येष्ठ पुत्र भौर पुत्री अर्थात् वर—कन्या दोनों अपने-अपने पिता के ज्येष्ठ हो तो विवाह नहीं करना चाहिये, यदि वर या

कत्या दोनों में एक ज्येष्ठ हो तो अशुभ नहीं है । हर्ष प्रकाश में कहा है—

# सुहकज्जे वज्जे सब्वेहिपि जिट्ठस्स जिट्ठं ति ।

सारे शुभ कार्यों में ज्येष्ठ श्रपत्य को ज्येष्ठ मास विजित करना चाहिये।

इसी प्रकार मीनाक तथा धनाक भी शुभ कार्य में वर्जित हैं। विद्याधरी विलास में यह पोष, चैत्र, धन ग्रौर मीन का श्रप-वाद इस प्रकार से वर्णित किया गया है।

भषो न निन्द्यो यदि फाल्गुने स्यात्, ग्रजस्तु वैशाखगतो न निन्द्यः। मध्वाश्रितौ द्वाविप वर्जनीयौ, मृगस्तु पोषेऽिष गतो न निन्द्यः॥१॥

फाल्गुन में मीन का सूर्य हो, वैशाख में मेष का सूर्य हो पीष में मकर का सूर्य हो तो वह निन्द्य नहीं है, शुभ है। मात्र चैत्र मास में मोन या मेष संक्रान्ति हो तो उसका सर्वया त्याग करना चाहिये। इसके ऊपर से ही धनार्क ग्रीर चैत्र मास सर्वथा ग्रशुभ होने का ज्ञात हो सकता है, बहुत से विद्वान ग्राश्लेषा के दितीय तथा नृतीय चरण का परिवर्तन कर इस प्रकार भी कहते हैं— चैत्र मास में मेष का सूर्य भी निन्द्य नहीं है। ग्रधिक मास भी शुभ कार्य में बजित है, इससे क्षयमास का भी निषेध समभना चाहिये। कहा भी है—

यस्मिन्मासे न संक्रान्तिः, संक्रान्ति द्वयमेव च । मलमासः स विज्ञेयः, सर्वकार्येषु वीजतः ॥ १॥

जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं हुई हो, या दो बार सूर्य संक्रान्ति हुई हो, वह सब कार्यों में वर्जनीय मलमास कहा जाता है। काल निर्णय में इस प्रकार लिखा है— श्रसंकान्तिमासोऽधिमासः स्फुटं स्यात्, दिसंकान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित् । क्षयः कर्तातिकादित्रये नाऽन्यतः स्यात्,

ततो वर्षमध्येऽधिमास दृयं स्यात् ॥ १ ॥

जिस मास में सूर्य संक्रान्ति नहीं हो वह ग्रिंघक मास कहा जाता है, तथा एक मास में दो संक्रान्तियां हों तो वह एक क्षय मास कहा जाता है। किन्तु क्षय मास कभी-कभी ही ग्राता है। कार्तिकादि तीन मासों में हो क्षय होता है ग्रन्य में नहीं, ग्रीर जिस वर्ष में क्षय मास हो उसी वर्ष में ग्रन्य दो मासों की वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य को स्पर्श करने वाली तिथि प्रमाण है, उसी प्रकार संक्रान्ति वाला मास भी प्रमाण है। क्षय मास वाले वर्ष में दो ग्रिंघक मास अवस्य ग्राते हैं उसमें कीन सा मास वृद्धि मास गिनना चाहिये, इस विषय में कालनिर्ण्य ग्रन्थ में इस प्रकार प्रमाण है—

मासद्वयेऽव्दमध्ये तु, संक्रान्ति नं यदा भवेत् । प्राकृतस्तत्र पूर्वः स्यात्, ग्रिधमासस्तथोत्तरः ।। १ ।।

एक वर्ष में (क्षय मास होने पर) पृथक-पृथक दो मास में संक्रान्ति नहीं होती है। अतः दो वृद्धि मास हो जाते हैं। प्रथम वृद्धि प्राप्त मास प्राकृत शुभ कार्य करने योग्य तथा द्वितोय वृद्धि प्राप्त मास ग्रविक मास गिना जाता है।

प्राचीन ग्रार्थ ज्योतिषानुसार वीस वर्ष में ग्राठ ग्रघिक मास ग्राते थे ग्रीर उसमें पीप तथा ग्रापाढ़ की वृद्धि होती थी, किन्तु ग्राष्ठुनिक ज्योतिप की गणित के अनुसार उन्नीस वर्ष में आठ ग्रविक मास ग्राते हैं तथा माह एवं फाल्गुन के ग्रतिरिक्त हरेक मास वढ़ता है । ग्रधिक मास की तरह क्षय मास ग्रधिक नहीं ग्राते हैं। वे तो कभी-कभी ग्राते हैं, १८८ वर्ष में ग्रधिक मास ७२ आते हैं जबिक क्षय मास ग्राने के पश्चात् १४१ वर्ष व्यतीत होने पर नया क्षय मास ग्राता है। फिर पुनः १६ वर्ष में दूसरा क्षय मास ग्राता है। इस प्रकार विक्रम संवत् १८६८ में क्षय मास था ग्रीर ग्रव २०४० में क्षय मास ग्रायगा। इन ग्रधिक मास ग्रीर क्षय मास में ग्रुम कार्य विजित करने चाहिये। नरचन्द्रसूरि मास शुद्धि में कहते हैं—

# हरिशयनेऽधिकमासे, गुरुशुकास्ते न लग्नमन्वेष्यम् । लग्नेशांशाधिपतयो, नीचाऽस्तगमे च न शुभं स्यात् ॥१॥

हरिशयन में (चौमासे में) ग्रधिक मास में गुरु ग्रीर शुक्र के श्रस्त काल में तथा लग्नाधिपति या नवांशपित नीच स्थान में ही या श्रस्त हो गया हो तब लग्न नहीं लेना चाहिये, क्योंकि उस में किये हुए कार्य श्रशुभ होते हैं।

कार्तिकादि प्रत्येक मास में चन्द्र की गित से शुक्ल श्रीर कृष्ण दो पक्ष होते हैं, एक-एक पक्ष में पन्द्रह-पन्द्रह दिन का समा-वेश होता है।

श्रीरत्नशेखरसूरि का तिथि की शुद्धि के विषय में मत— नन्दा भद्दा य जया, रित्ता पुरा य तिहि सनामफला । पडिवइ छट्टि इगारसि, पमुहा उ कमेरा नायव्वा ॥ ८॥

प्रत्येक पक्ष की पन्द्रह तिथियों के नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता श्रीर पूर्णा ये पांच नाम हैं, इनका ग्रनुक्रम इस प्रकार है—

प्रतिपदा, पष्ठी, एवं एकादशी ये तीन तिथियां नन्दा हैं, अभैर इनमें श्रानन्द के उत्सव चित्र, वास्तु, नृत्याद कार्य ग्रुभ हैं।

हितीया, सप्तमी, ग्रीर हादशी ये तीन तिथियां भद्रा है, इनमें विवाह प्रयाण, शांतिक, पौष्टिकादि भद्र कार्य किये जा सकते हैं। तृतीया, ग्रष्टिमी, तथा त्रयोदशी ये तीनों तिथियां जया हैं इनमें वाद-विवाद साहित्यक, युद्धादि जय फल वाले कार्य करने चाहिये। चतुर्थी, नवमो ग्रीर चतुर्दशी ये तीनों तिथियां रिक्ता हैं, इनमें वध, वंध, अग्न, विपादि कार्य किये जाते हैं, जो घृिएत हैं। पंचमी, दशमी और पूणिमा ये तीनों तिथियां पूर्ण हैं, इनमें दोक्षा, यात्रा, विवाहादि ग्रुभ कार्य किये जाने चाहिये। इस प्रकार इन तिथियों का उत्तम मध्यम ग्रीर ग्रधम तीन विभाग किये जाते हैं। श्री उदयप्रभसूरि कहते हैं—

#### "होना मध्योत्तमा शुक्ता, कृष्णा तु व्यत्य्या तिथिः।

शुक्ल पक्ष की नन्दादि नाम बाली पाँच-पाँच तिथियाँ अनुकम से हीन, मध्यम और उत्तम है और कृष्ण में इसकी विलोम
अर्थात् उत्तम, मध्यम और हीन । इसके अतिरिक्त कुछ आचार्य
मास के तीन विभाग कर उत्तम, मध्यम और हीन दश-दश दिन
के विभाग में कहते हैं । इस प्रकार विभिन्न-विभिन्न मत हैं

वर्ज्य तिथियों का प्रमाण-

### छट्ठी रित्तद्वमी बारसी स्र स्रमावसा गयतिही उ । वुड्ढ तिहिक्रदद्धा, विज्जिज्ज सुहेसु कम्मेसु ।।६।।

पष्ठी, रिक्ता ( चौथ, नवमी, चौदश), अष्टमी, द्वादशी, ग्रमावश्या, क्षय तिथि, वृद्धि तिथि, क्रूर तिथि और दग्धा तिथि ये शुभ कार्य में वर्जनीय है। शुक्ल या कृष्ण दोनों पक्षों की ये तिथियां वर्ज्य है। उदयप्रभसूरि नवमी को किसी-किसी शुभ कार्य में स्वीकार करते हैं किन्तु प्रयाण या प्रवेश सर्व लल्ल ने चौदस को यात्रा के लिये वर्ज्य कहा है पक्ष छिद्र कही जाती है। किन्तु ग्रशुभ तिथियाँ लिये ठीक गिनी गई है। लल्ल के ग्रनुसार—

#### ''स्युर्यन्त्र मन्त्र रक्षा दीक्षा-क्षुद्रेषु कर्मसु स्नाने ॥ रिक्ता दर्शांष्टभ्यः शस्ताः"

यत्र, मंत्र, तंत्र, रक्षा, दीक्षा क्षुद्र कार्य तथा स्नान में रिक्ता तिथि, ग्रमावस्या तथा ग्रष्टमी शुभ है।

मुहूर्त चिन्तामणीकार हरेक तिथि की निम्न चार घड़ियों को विज्ये करता है—

तिथीं-षु-नागा-ऽद्रि-गिरी-षु-वारिधि-गजा-ऽद्रि-दिक्-पावक-विश्व-वासवाः ।। मुनि-भसंख्या प्रथमातिथेः श्रीमान्, परं विषं स्याद् घटिका चतुष्टयम् ।। १ ।।

शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष वाली प्रतिपदा जो प्रमाण में साठ वड़ी वाली हो, उससे हरेक तिथियों की ग्रनुक्रम में—

१४-५-६-७-७-५-४-६-७-१०-३-१३-१४-७- घड़ी पश्चात् चार-चार विष घटिकाएं हैं। क्षय तिथि में कार्य क्षय होता है ग्रौर वृद्धि तिथि में कार्य करने से उत्पात होता है-ग्रतः क्षय तिथि तथा वृद्धि तिथि का सर्वदा शुभ कार्य में त्याग करना चाहिये। सारङ्ग में भी कहा है—

#### यथाऽग्निरम्बुना लग्नं, तथा वृद्धि-क्षर्ये तिथे: ।

जिस प्रकार ग्राग्न जल के सम्पर्क में ग्राते ही नष्ट हो जातो है, उसी प्रकार तिथि के क्षय तथा वृद्धि के संयोग से लग्न भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार करूर तिथि तथा दग्ध तिथि भी वर्जनीय है। ग्रीर भी त्याज्य तिथियों के विषय में नरचन्द्रसूरि कहते हैं—

त्यज संक्रमवासरं पुनः, सह पूर्वेगा च पश्चिमेन च ।

संक्रान्ति का दिन, उससे पूर्व का तथा पश्चात् का दिन इस प्रकार तीन दिन त्याज्य है। किन्तु बहुत से ग्राचार्यों का यह मत है कि ग्रत्यन्तावश्यक कार्य में तीन दिन का त्याग न हो सके तो संक्रांति के समय से पहली ग्रौर पिछली सौलह-सौलह घड़ियों का त्याग कर लेना चाहिये।

ग्रहण के विषय में त्याज्य तिथियों का प्रमाण इस प्रकार से मिलता है । अंगीरस के ग्रनुसार—

## सर्वग्रस्तेषु सप्ताहं, पञ्चाहं स्याद् दलग्रहे । त्रिद्वयेकार्थां गुलग्रासे, दिनत्रयं विवर्जयेत् ॥ १ ॥

ग्रहण के खग्रास होने पर ग्रहण का दिन ग्रौर पश्चात् के सात दिन वर्जित करने चाहिये। ग्रधं ग्रास में वृह दिन ग्रौर वाद में पांच दिन ग्रौर तीन, दो, एक ग्रौर ग्रधं इन ग्रंगुल के प्रमाण के ग्रास में तीन दिन वर्जित करने चाहिये। ये दिन ग्रहण दग्ध दिवस कहे जाते हैं।

श्रीर भी जन्म तिथि का त्याग एवं उस तिथि से तीस दिन वाले जन्म मास का त्याग कर्ना चाहिये । श्री देवज्ञवल्लभ कहते हैं—

#### राहो हष्टे शुभं कर्म, वर्जयेद् दिवसाष्टकम् । त्यक्तवा वेतालसंसिद्धि, पापदम्भमयं तथा ।। १ ।।

भूतसाधन, पाप, श्रीर दम्भ के श्रितिरक्त के शुभ कार्य
राहु दर्शन के पश्चात् श्राठ दिन तक नहीं करने चाहिये । केतु के
उदयदिन भी शुभ कार्य सफल नहीं होते हैं । उदयप्रभसूरि पूर्वाह्न
को शुभ कहते हैं । मध्याह्न श्रीर रात्रि के काल को श्रशुभ कहते
हैं । गदाधर के श्रनुसार मुहूतं के मध्यभाग से पहले की श्रीर वाद
की दस-दस पल वर्ज्य है । उसो प्रकार माता-पिता की मृत्यु-तिथि

माता रजस्वला हो उतने दिन, जन्म ग्रीर मृत्यु के सूतक दिन, दुश्चिह्न तथा मनोभंग भी लौकिक प्रवृत्ति में वर्जित है ।

श्री हरिभद्राचार्य के अनुसार-

# रयन्छन्नमब्भच्छन्नं, पयंडपवर्णं तहा समुग्वायं । सुरधणुपरिवेस दिसादाहाइजुग्नं दिर्णं दुहुम् ।। १ ।।

धूल-धूसरित गगन मंडल, चारों दिशाएँ मेघमाला के घटा-टोप से आच्छादित, प्रचण्ड भंभावात से दिशाएँ साँ-साँय सी करती हो, दिशाओं में प्रचण्ड भीम मेघ गर्जन से भयभीत सा वातावरण, इन्द्रधनुष से युक्त गगन मण्डल, सूर्य और चन्द्र के चारों ग्रोर परिधि सी खींची हो, सारो दिशाएँ उष्णता की वर्षा सी करती हो, इस प्रकार के संयोगों में यात्रादि शुभ कार्य विजत होते हैं, क्योंकि ये दिन दुष्ट हैं।

श्री सारङ्ग कहते हैं--

#### निर्घातो-ल्का-महोकम्प-ग्रहभेदादिदर्शने ।

#### श्रापञ्चवासरादूढा, नाशमाप्नोति कन्यका ।।१।।

निर्घात् उल्का, भूकम्प तथा ग्रहभेद हिल्टगोचर हो स्रौर उसके पांच दिन पश्चात् विवाहित कन्या हो तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है स्रतः स्रशुभ है। इस लक्षण से दिक्पात, विद्युत्पात, ग्राम्यनाश, सियारों के हू हू हू स्रशुभ शब्द, दण्ड, परिधियाँ तथा धूमकेत् का दर्शन स्रादि स्रशुभ होते हैं। मृहूर्तचिन्तामिण् में भाकहा गया है—

मेसाइ चउसु चउरो, तिही कमेणं च पुण्ण सब्वेसु ।

### एवं परउ सक्**ररासि,** म्रमुहा तिही वज्जा ।। १० ।।

मेषादि चार राशि में कूर ग्रह हो तो अनुक्रम से नंदादि चार तिथियाँ पूर्णा सहित वर्जित हैं। इसी प्रकार ग्रागे भी दोनों राशि चतुष्क में पूर्णा सहित ग्रनुक्रम से नन्दादि चार-चार तिथियां वर्जित जाननी चाहिये। कुछ विद्वानों का मत है कि उस राशि के नाम वाले के लिये ही यह तिथि वर्ज्य है, ग्रन्य ग्राचार्य ऐसा मत भी प्रकट करते हैं। इन वारह राशि की कूर तिथियों का हो श्रनुक्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय ग्रौर चतुर्थ भाग (१५ घड़ी) त्याग करना चाहिये, ग्रर्थात् मेष, सिंह ग्रौर घन राशि में कूर ग्रह हो तो १-६-११ ग्रौर पूर्णा में से जो कूर तिथि हो उसकी प्रथम की पन्द्रह घड़ी त्याज्य है एवं वृष कन्या तथा मकर राशि में २-७-१२ ग्रौर पूर्णा की ग्रन्य पन्द्रह घड़ी वर्जित करनी चाहिये। सूर्यदग्धा तिथि—

छग चउ ग्रहुमि छट्टो, दसमठ्ठमि बार दसमि बोया उ । वारिस चउत्थि बीग्रा, मेसाइसु सूरदड्ढ दिगा ।। ११ ।।

मेपादि वारह राशि में सूर्य हो तो अनुक्रम से— ६-४-६-१०-६-१२-१०-२-१२-४-२ तिथियां सूर्यदग्धा कही जाती हैं ! अर्थात् सूर्य मेप में हो तो छठ तिथि सूर्य दग्ध है, वृप में चौथ मिथुन में अध्टमी, कर्क में छठ, सिंह में दशमी कन्या में अध्टमी, तुला में द्वादशी, वृश्चिक में दशमी, धन में द्वितीया, मकर में द्वादशी, कुम्भ में चौथ, भीन में द्वितीया दग्धा तिथि है।

हर्पप्रकाश में चन्द्र दग्धा तिथियां इस प्रकार से हैं—

#### कुं भधरों ग्रजिमहुरों, तुलसीहे मयर मीरा विसक्तके । विच्छियकन्नासु कमा, बीग्राइसमितहींग्रो सिस दड्ढा ॥१॥

कुम्भ ग्रौर घन का चन्द्रमा हो तो द्वितीया, मेष ग्रौर मिथुन के चन्द्रमा में चौथ, तुला ग्रौर सिंह के चन्द्रमा में छठ, मकर ग्रौर मीन के चन्द्रमा में अष्टमी, वृष तथा कर्क के .चन्द्रमा में दशमी, कन्या ग्रौर वृश्चिक में द्वादशी तिथि चन्द्र दग्ध है।

दग्धा तिथि में जन्मा हुम्रा प्रायः म्रल्पायु होता है, इस तिथि में क्षौर, नवीन वस्त्र पहनना, नवीन गृह प्रवेश, शस्त्र ग्रहण, यात्रा, खेती विवाहादि मन्य भी शुभ कार्य करने से कार्य सिद्धि नहीं होती । लल्ल कहते हैं— नक्षत्र के जितने तारा हैं उतनी ही तिथि उस नक्षत्र के योग में नक्षत्र दग्ध तिथि कही जाती है । मृहूर्तिनतामणीकार का मत है— म्राठ विषम तिथियाँ कुल्य हैं । म्राटमी, हादशी श्रीर चतुर्दशी उपकुल्य है एवं द्वितीया, षष्ठी और दशमी कुल्योकुल्य है । यह राजयात्रा में विशेष उपयोगी है ।

|   |          |                 |                                         |                          | [ 44 ]    |             |            |              |                 |                        |
|---|----------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
|   | ((°      | नुपार्          | +                                       | हीन                      | विद्य     |             | +          |              |                 | 9                      |
| - | *        | रिक्ती ब्रुयारी | त्र ६ठ                                  | +                        |           | <del></del> | दोक्षा     | यात्रा       | ल्यन            | . ඉ                    |
| 1 | १३ हि ।  | रिका            | श्रेष्ठ श्रोष्ठ भ्रोष्ठ भ्रोष्ठ भ्रोष्ठ | होन                      | त्रस्य    | <b>⊳</b> €  | ग          | प्रसिन       | विष             | n ,                    |
| - | .e.      | जया             | भ्रे छ                                  | लीन                      |           |             | य          | िद्ध<br>एप   |                 | <u>&gt;</u>            |
| 1 |          | भद्रा           | भ्रह्म                                  | ल्याम                    | वररी      | 0           | लग्न       | यात्रा       | 5 <del> C</del> | 8                      |
|   | 8        | नंदा            | भ्रे छ                                  | te                       | **3       |             | उत्सविलग्न | चित्र यात्रा | वास्तु          | w                      |
|   | <b>%</b> | पूर्णा          | मध्य                                    | मध्य                     |           | -,          | दोक्षा     |              | लग्न            | . 5                    |
| - | ed<br>·  | रिक्ता          | मध्य                                    | मध्य                     | वरर्      | がって         | ত          | ग्रसि यात्रा | विष             | ඉ                      |
|   | น        | जया             | मध्य                                    | मध्य                     | वज्री     | 20          | वाद        | क्ष<br>रहा   | ,               | ıs                     |
|   | ຶ້       | भद्रा           | मध्य                                    | मध्य                     | -         |             | लाम        | चित्र यात्रा | Ş <del> 6</del> | >                      |
| á |          | नंदा            | मध्य                                    | मध्य                     | वज्र      | eJ.         | आनंद्लान   | वित्र        | वास्तु          | ್                      |
|   |          | तूर्ण           | ्य                                      | भू एठ                    |           |             | दोक्षा     | यात्रा       | लग्न            | ව                      |
|   | >        | रिक्ता          | म् म                                    | भे छ भे छ भे छ भे छ भे छ | है।<br>हो | યાં         | वहा        | श्राग्न      | विष             | ව                      |
|   | . m      | मया             | होन होन                                 | 7,7                      |           |             | वाद        | क्ष<br>श्व   |                 | រេ                     |
|   | n'       | भद्रा           |                                         | भू हैठ                   | *         | ····        | उत्सव लग्न | चित्र पात्रा | 8               | ಶೇ                     |
|   | ~        | मंदा            | uc,                                     | <u>-प्र'-</u><br>ल       |           |             | उत्सव      | <u>च</u> त्र | त्रास्तु        | %<br>%                 |
|   | गुम.     | तंता            | गुक्ल में                               | ज़रण में                 | नस खिद्   | ग्उमं घड़ो  | कार्य      | करन क /      | :               | गज्यं चतुष्यदी प्रारंभ |
|   | 4 (1     | D),             | l-y-                                    | £5-3                     | 17"       | h           | he         |              |                 | ٠fr                    |

तिथि चक्र

| ध.मी.                                  | »»            |            |         |              | <del></del> |               |        |        |        | कुल्य        | विहिटं     | ত<br>ড       |
|----------------------------------------|---------------|------------|---------|--------------|-------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| बु॰ सि.वु. धन मिकर कुम्भ मीन थ.मी.     | >>            |            |         |              |             |               |        |        |        | <u>ਤ</u> ਰ • | गर्        | व            |
| कृत्म                                  | w             |            |         | •            |             |               |        |        |        | उप० कुत्य    | 中中         | 30           |
| मकर                                    | P             | तुला       | मकर     | कन्या        | बा<br>खु    |               |        |        |        |              | ख<br>ख     | बा०          |
| ध                                      | <u>م</u>      |            |         |              |             | य             |        |        |        | मिश्र कुल्य  | 9          | वि०          |
| ति ज                                   | 8-8           | सिंह :     | वाद्धा  | ত্য          | સ<br>સ      | शत०           |        |        |        | मिश्र        | 9          | ग्र          |
| क्ष                                    | >>            |            |         |              |             |               |        |        |        | <u>जुत्य</u> | वा०        | क            |
| तुला                                   | m             | मिछु॰      | कन्या   | मंकर         | मीन         | ध०            |        |        |        | 390          | बिहिट      | 10           |
| बुष मिथुन, कर्क मि. क. सिंह कन्या तुला | R             |            |         |              |             |               |        |        |        |              | 170        | निर्धाः वि   |
| सिह                                    | ~             | मेव        | क्रक    | तुला         | सह          | 6             |        |        |        | मिश्र कुत्य  | कौ० तर्    | त्र<br>त     |
| ∓ <u>.</u><br>99                       | ×-><br>×      |            |         |              |             | रोग           | श्वे   | he/    |        | फ़ुल्य       | ्<br>ह     |              |
| ् किक                                  | >>            | প্রে       | कुरम    | मेव          | म<br>स्थान  | तुन्          | व      | 0      |        |              | त्रिवि     | गर विध्टि झ० |
| मिथुन                                  | m             |            |         |              |             | हिंव.         | मृ ति  | उये    | म.श्र. | कृत्य        | मित.       | गर           |
| नुव                                    | 9             | धन<br>मोन  | :       | भू स         | य           | 94<br>00      | d<br>e | 200    |        | मिश्र कुल्य  | बाल तैति.  | माल          |
| मेव                                    | ~             |            | <b></b> |              |             | न्नाः         | वित्रा | स्वाति |        | ऊल्यं        | F F        | रवव काल      |
| क्र र तिथियां                          | क्र् वर्ष्याद | सुयं दग्धा |         | चन्द्र दग्वा |             | नक्षत्र दग्धा |        |        |        | कुत्पादि     | गुदिना करण |              |

|                  |          | -                | •        |                  | •              |           |                             |
|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------------|-----------|-----------------------------|
| चतु              | नाग.     | ী                | दिन      | × %              | 0<br>1<br>다    | वंद्य     | २१<br>पश्चा                 |
| वि०              | शकृति    | l <del>G</del> v | jr<br>jr | % ok             | 'jo<br>od      | षड़ी षड़ी | परचा परचा<br>परचा परचा<br>प |
| म्ब              | io<br>o  |                  |          |                  |                |           |                             |
| कोर              | do<br>do |                  |          |                  |                |           |                             |
| <b>৩</b><br>ডি   | লাত      | ক্রি             | रात्रि   | の<br>な<br>っ<br>っ | उत्तर          | वड़ी      | प्रचा                       |
| 40               | वि०      | less<br>Marie    | रात्रि   | 0<br>0<br>7d     | वाय.           | वंडी      | प्र १३<br>पश्चा पश्चा<br>व  |
| 40               | र्गि     |                  |          |                  |                |           |                             |
| ল্লত             | 部        | <mark>क</mark> ी | दिन      | स<br>इ           | स्रीम          | वड़ी      | ५<br>पश्चा                  |
| वि०              | ত        | <b>€</b>         | दिन      | er<br>ok         | द <u>क्षि</u>  | वडी       | १३ ५<br>पश्चा पश्चा<br>व व  |
| - <del>  •</del> | व        |                  |          |                  |                |           |                             |
| क्ष              | do<br>do | ,                |          |                  |                |           |                             |
| व                | बा०      | ক                | रात्रि   | দ্ম ১            | परिच<br>म      | व क       | २७<br>प्रचा<br>व्           |
| व                | वि०      | جا<br>ج          | रात्रि   | प्र० प           | ईशान परिच<br>म | घड़ी      | २१ २७<br>पश्ता पश्चा<br>प   |
| *10              | #        |                  |          |                  |                |           |                             |
| वा०              | 410      |                  |          |                  |                |           |                             |
|                  |          |                  |          |                  |                |           |                             |
| करण              |          |                  |          |                  |                | L         |                             |
| युदि ने करण      | ı        | निरिटिट          |          | सन्मुख           | भुजा           | A STATE   |                             |

सउशा चउप्पय नागा,

कित्युःघा किण्ह चउद्दिस निसाग्री ।

थिरकरण तीस घडिग्रा,

परग्रो चलकरण एयाइं ।। १२॥

कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को रात्रि से तीस घड़ी वाले शकुनि चतुष्पद नाग ग्रीर किस्तुष्न नाम के चार स्थिरकरण ग्राते हैं ग्रीर उसके वाद चरकरण ग्राते हैं करण हमेशा दो होते हैं। इस प्रकार एक मास में तीस तिथियों के साठ करण ग्राते हैं। यह इस मध्य में कृष्णा चौदश की रात्रि से प्रारम्भ हुए तीस-तीस घड़ी के प्रमाण वाले शकुनि ग्रादि चार स्थिरकरण हैं, ये चार करण उसी समय ग्रंथांत् स्थिर समय में ग्राने से स्थिर कहे जाते हैं, ग्रंथांत् कृष्णा चौदश की रात्रि को शकुनि, ग्रमावस्या के दिन चतुष्पद, ग्रमावस्या की रात्रि को नाग तथा शुक्ला प्रतिपदा के दिन किस्तुष्न करण होता है। इसके ग्रातिरिक्त वव श्रादि सात चर करण हैं।

चरकरण जानने का नियम इस प्रकार से है कि कृष्णपक्ष की इच्ट तिथि को दुगुनी करने से तथा शुक्ल पक्ष की तिथि को एक कम करके दुगुनि करने से ग्राई हुई संख्या में सात का भाग देने से भागफल में सप्तक तथा शेप में दिन के बवादि करण ग्राते हैं ग्रीर उससे दूसरा करण उसी तिथि की रात्रि को होता है। जैसे शुक्ला द्वितीया में से एक बटाने पर ग्रीर दुगुना करने पर दो का ग्रंक ग्राता है उससे ग्रुक्ला द्वितीया के दिन दूसरा बालब ग्रीर रात्रि में तीसरा कोलब करण होता है। इसी प्रकार उपरोक्त रीति से चतुर्थ ग्रीर पंचम करण ग्राता है।

चरकरण के नाम ग्रीर फल-

वव-बालव-कोलव-तेतिलक्ख, गर-विश्य-विद्विनामागाो । पार्यं सब्वे वि सुहा, एगा विद्वी महापावा ॥ १३ ॥

वव, बालव, कोलव, तैतिलाक्ष, गर, वणिज श्रीर विष्ठि प्राय: ये करण शुभ हैं। किन्तु श्रन्तिम विष्ठि महापाप अत्यन्त दुष्टकरण है। इनमें तैतिलाक्ष का स्त्रीलोचन तथा तैतिल भी नाम है श्रीर विष्टि का ग्रन्य नाम भद्रा भी है। इन सात में छः करण बहुत से कामों में शुभ हैं किन्तु भद्रा या विष्ठि निद्य है। भद्रा सब कार्यों में श्रशुभ नहीं है, इसके लिये नारचन्द्र में इस प्रकार कहा गया है—

# दाने चाऽनशने चैव, घातपातादि कर्मसा ।। खराऽश्वप्रसवे श्रेष्ठा, भद्राऽन्यत्र न शस्यते ।। १ ।।

दान, ग्रनशन, घात, पातकर्म, ग्रश्वी तथा गर्दभी के प्रसूति में भद्रा श्रेष्ठ है, ग्रन्य कर्म में श्रेष्ठ नहीं है । इसी की पुष्टि करते हुए कहा गया है—

युद्धे भूषितदर्शने भयावने घाते च पाठे हठे, वैद्यस्वागमने जलप्रतराो शत्रोस्तथोच्चाटने । सिहोष्ट्रखरमाहिषे अजमृगे अश्वे गृहे पातने, स्त्रीसेवा ऋतुमर्दनेषु शकटे भद्रा सदा गृह्यते ।। १ ।।

युद्ध, राजा के दर्शन, भय, वन, घात, पाठ, हठ, वैद्य को बुलाने में, जल में तैरने में, शत्रु का उच्चाटन करने में, सिंह, ऊँट, गर्दभ, मिहप, वकरादि, हिरएा आदि के कार्य में, घर में पातन में, स्त्री सेवा में, ऋतु कार्य में, मर्दन तथा वाहन में भद्रा

का सदा ग्रहण करना चाहिये। कहीं-कहीं भद्रो को तो शुभ भी माना गया है--

सुर-मे वत्स ! या भद्रा, सोमे सौम्ये सिते गुरौ । कल्यागी नाम सा प्रोक्ता, सर्वकार्यागि साधयेत् ॥ १॥

हे बत्स ! देवनक्षत्र में सोम, बुघ, शुक्र तथा गुरुवार को यदि भद्रा आती है तो वह कल्याणी नाम से सब कार्यों में शुभ हो जाती है। नारचन्द्र में श्रीर भी स्पष्टता बताते हुए लिखा गया है—

सौम्यवारेग कल्यागी, रवौ पुण्यवती तथा। विष्टिः शनश्चरे प्रोक्ता, भौमे भद्रा प्रकीतिता ॥ १॥

विष्टि बुघवार को कल्याणी, रिववार को पुण्यवती, शनिवार को विष्टि तथा भोमवार को भद्रा कही जाती है । विष्टिकरण महादुष्ट है। अशुभता के लिये ग्रंथकार में लिखा है—

यदि भद्राकृतं कार्यं, प्रमादेनापि सिध्यति । प्राप्ते तु षोडशे मासे, समूलं तद्विनष्यति ॥ १ ॥

कदाचित् कभी किसी संयोग से भद्रा में कार्य सिद्ध हो गया हो तो भी सोलहवाँ मास लगते-लगते वह समूल नष्ट हो जाता है।

श्रव विष्टि कव श्राती है इसके बारे में लिखते हैं किण्हे पक्षे दिएो भट्टा,
सत्तमी श्र चउद्दसी।
रित्त दसिम तीश्राए,
सुक्के एग दिणुत्तरा।। १४॥

कृष्ण पक्ष में सप्तमी भ्रौर चौदश के दिन तथा दशमी व तृतीया की रात्रि में भद्रा होती है तथा शुक्ल पक्ष में एक संख्या से अधिक उपरोक्त तिथियों में भद्रा होतो है । हरेक ग्रन्य में विष्टि को ग्रिति निद्य कहा गया है, किन्तु यह कव होती है ? यह जानमा नितांत ग्रावश्यक है ।

#### "या विष्टिरक्रमे प्राप्ता"

क्रम से नहीं आई हुई विध्ट दुट्ट नहीं होती । श्रीउदय-प्रमसूरि कहते हैं— भद्रा के समय में दिन-रात्रि का (फेरफार) परिवर्तन होने से वह दुट्ट नहीं रहती । अर्थात् रात्रि की भद्रा दिन में हो तथा दिन की भद्रा रात्रि में हो तो भद्रा दोप नहीं रहता । उस समय सारे कार्य करने में कोई वाघा नहीं है, उसी प्रकार दूसरे दिन की भद्रा अन्य दिवस बावे तो भी अदूपित है ।

प्रवास में वर्ष्य भद्रा का स्थान भौर काल-

चउद्सी ग्रहमी सत्तमीए, राका चउत्थी दसमीइ भद्दा । एगारसी तीग्र कमा दिसाहि, तस्तंखजामेऽभिमुहाऽतिपावा ।। १५ ।।

चौदश, ग्रब्टमी, सप्तमी, पूणिमा, चौथ, दशम, एकादशी तथा तीज की भद्रा ग्रनुकम से पूर्वादि ग्राठ दिशा-विदिशा में तथा दिशा की संस्था वाले एक-एक प्रहर में सन्मुख होती है ग्रीर यह श्रित दुष्ट होती है। प्रवास के लिये वर्ज्य भद्रा को ज्ञात करने का एक ग्रन्य क्लोक है—

घुजादृग्गी सिते पक्षे, गृद्धियूढ सितेतरे । व्यञ्जनं स्तिथयो ज्ञेयाः, स्वरेश्च प्रहरा दिशः ॥१॥ शुक्ल पक्ष में घु जा टु तथा णि, कृष्ण पक्ष में गृ छि यू तथा ढ भदा लाने वाले अक्षर हैं। इसमें न्यञ्जन के अङ्क से तिथियों की संख्या तथा स्वर के अङ्क से प्रहर तथा दिशा की संख्या जाननी चाहिये। यथा 'घ' चौथा अक्षर है और 'उ' पांचवाँ स्वर है इससे शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को दिन में (रात्रि में) पांचवीं प्रहर में पांचवीं दिशा (पश्चिम) में जाने वाले के लिये सन्मुख की भद्रा है।

इसी प्रमाण से हरेक तिथि के लिये व्यञ्जन तथा स्वर की संख्या से समक्ता जा सकता है। नारचंद्र में कहा है—

# विष्टिवक्रेषु यो गच्छेत्, क्रोशमेकं च मानवः । तस्यागींत न पश्यामि, नदीनामिव सागरात् ॥ १॥

जैसे निदयाँ सागर में जाने पर वापस नहीं लौट सकतीं, वैसे ही प्रतिकूल विष्टि को लेकर मनुष्य यदि जाता है तो वह भी कोस भर ही सही, किन्तु वह वापस लौट नहीं सकता यह ध्रुव सत्य है।

भद्रा की शुभाशुभ घड़ी तथा उसका फलपरा दुग दस परा परा तिम्र,
विट्ठि घडी वयरा कण्ठ उक्त नाही ।
कडी पुरुखगाय सिद्धि,

खय निस्स कुवृद्धि कलह विजयकरा ॥ १५॥

विब्टि की पांच, दो, दश, पांच, पांच और तीन घड़ियाँ अनुक्रम से मुख, कंठ, हृदय, नाभि, किट श्रीर पुच्छ भाग में है जो सिद्धि, क्षय, निर्धनता, अुबुद्धि, कलह श्रीर विजयकारक है।

|             | स्थान | मुख    | कण्ठ | हृदय    | नाभि     | कटि   | पुच्छ |
|-------------|-------|--------|------|---------|----------|-------|-------|
| विष्टि चक्र | घड़ी  | Ã      | ą    | 8,0.    | ५(४)     | ४(६)  | · R   |
|             | फल    | सिद्धि | क्षय | निघंनता | कुबुद्धि | कल्ह् | जय    |

विष्टिकरण तीस घड़ी का है, उसमें कुछ घड़ियाँ गुभ ग्रीर कुछ घड़ियाँ ग्रग्रुभ हैं। यह हानि-वृद्धि करने से ग्रुद्ध घड़ीं ग्राती है। यथा पूर्णिमा तिथि १८ घड़ी की हो तो विष्टि २६ घड़ी की ग्राती है, उसमें हर घड़ी में दिनमान में दो घड़ी न्यून होने से दो पल की ग्रथवा विष्टिमान एक घड़ी न्यून होने से एक का द्विगुणा दो पल की हानि होती है जिससे पाँच घड़ी का काल शुद्ध, चार घडी ग्रीर पचास पल पूर्ण होते हैं। इस प्रकार हरेक घड़ी में वृद्धि-हानि की पूरी जानकारी रखी जाय।

श्री उदयप्रभसूरि नाभि में चार ग्रीर किट में छ: घड़ियों का उल्लेख करने हैं। कुछ के मत में भद्रा का मुख ग्रीर पुच्छ भी त्याज्य है। वे कहते हैं कि दिन की भद्रा सिंपणी होती हैं तथा रात्रि की भद्रा विच्छुणी होती है अतः ग्रशुभ है।

# विष्टेविद्यपुरिह कार्य-वपुः स्व-वुद्धि-प्रेम-द्विषां क्षयमिमेऽवयवाः क्रमेगा ।।

विष्टि के ग्रवयन (पूर्वोक्त) अनुक्रम से कार्य, शरीर, धन, वुदि प्रेम ग्रीर शत्रु का नाश करते हैं।

नरभद्रसूरि पुच्छ की घड़ी लाने के विषय में इस प्रकार मत व्यक्त करते है--- ग्रापदे (ग्रादौ) घटिकाः पञ्च, वर्तमाने दश स्मृताः ।

मध्ये च द्वादश प्रोक्ता, ग्रन्ते च घटिकात्रयम् ॥ १ ॥

ग्रादौ धनविनाशाय, वर्तमान भयंकरी ।

मध्ये-प्रासाहरी ज्ञेया, विष्टिपुच्छे ध्रुवं जयः ॥ २ ॥

विष्टि की श्रादि में पाँच घड़ी, वर्तमान में दस घड़ी, मध्य में वारह घड़ी ग्रीर ग्रन्त में (पुच्छ में) तीन घड़ी है जिसमें से प्रारम्भ की घड़ियाँ हो तो धन का विनाश करती है। वर्तमान घड़ियाँ भय उत्पन्न करती हैं, मध्य की घड़ियाँ प्राणाहारी होती है तथा विष्टि की पूछ को घड़ियाँ निश्चय हो जय प्रदार करती है। विष्ठि के पुच्छ में कार्य करने से अवश्य ही जय प्राप्त होती है। उसमें ग्रसाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं इसके लिये लल्ल कहते हैं—

शुभा-ऽशुभानि कार्याणि, यान्यसाध्यानि सूतले । नाडीत्रयमिते पुरुष्ठे, भद्रायास्तानि साधयेत् ।। १ ॥

कोई भी शुभ या श्रशुभ कार्य, श्रसाध्य कार्य विष्टि के पुच्छ की तीन घड़ियों में करने से सिद्ध होता ।

भूपालवल्लभ कहते हैं-

कन्या-तुला-मकर-धिन्वषु नागलोके, मेषा-लि-वेश्यिक-वृषेषु सुरालये स्यात् । पाठीन-सिह-घट-कर्करकेषु मत्यें, चन्द्रे वदन्ति मुनयस्त्रिविधां हि विष्टिम् ॥ १ ॥

कत्या, तुला, मकर तथा घन का चन्द्र हो तो विष्टि नागलोक में होती है, मेप, वृद्दिक, मिश्रन ग्रीर वण्म का चन्त्र हो तो विष्टि देवलोक में होती है तथा मोन, सिंह, कुम्भ और कर्क का चन्द्र हो तो विष्टि मृत्युलोक में होती है, इस प्रकार तीन प्रकार को विष्टि मुनिजन कहते हैं।

स्थान के फल के लिये कहा है— बृहज्योतिष सार (योग प्रकरण क्लोक २१)

स्वर्गे भद्रा भवेत्सौरूयं, पाताले च धनागमः । अक्ष्म मृत्युलोके यदा भद्रा, तदा कार्यं न सिध्यति ।। १ ॥

किसी भी कार्य को करते समय यदि स्वर्गे भद्रा हो तो सौख्य की प्राप्ति, पाताल में हो तो धन की वृद्धि ग्रीर मृत्युलोक में हो तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है।

करण की भ्रवस्थाएँ—

कित्थुग्घ सङिगा कोलव,

उड्दकरण तिन्नि तिन्नि मुत्ताइं।

तेइल नाग चउप्पय,

परा सेस निविद्वकररााइं ।। १७ ।।

किस्तुध्न, शकुन ग्रीर कौलव ये तीनों उर्ध्वकरण हैं, तैतिल, नाग ग्रीर चतुष्पद ये तीनों सुप्तकरण हैं तथा शेष ग्रन्य निविष्टकरण हैं। ग्रन्यपि दो करण की सिन्ध में हुई संक्रान्ति सुप्तोत्थिता कही जाती है। नारचन्द्र में बव, बालव में निविष्ट, गर, तैतिल तथा विष्टि में सुप्त ग्रीर शेष अन्य में उर्ध्वसंक्रमण होने का प्रमाण लिखा गया है।

इस संक्रान्ति की अवस्था से वर्ष का शुभाशुभ ज्ञान होता है। कहा भी है— यदि संक्रान्ति उघ्वं हो तो सुकाल, स्थित हो तो रोग और सुप्त हो तो दुष्काल होता है, किन्तु सुप्तोस्थिता संक्रान्ति सर्वथा अशुभा हो है । और भी शीत ऋतु में सुप्त, ग्रीष्म ऋतु में उदर्व तथा चातुर्मास में स्थित संक्रान्ति शुभ है । नारचन्द्र में भी इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है—

रव्यादिषु संक्रान्तिः, ध्वांक्षिमंहोदरी च घोरा च ।

मन्दाकिनी च मन्दा, मिश्रनाम्नी च रात्रिचरी ॥ १ ॥

मन्दा कुरुते बृष्टि, मन्दाकिनी रमक्षयम् ।

ध्वांक्षी च वायते वातं, घोरा शस्त्रभयंकरी ॥ २ ॥

महोदरा चौरभयं, मिश्रिका च जने शुभम् ।

सर्वेषां कर्षकारणां च, राक्षसी विकलप्रदा ॥ ३ ॥

रिव बादि सात वारों में ग्राने वाली संकान्ति के ग्रनुकम से नाम इस प्रकार हैं— ध्वांक्षी, महोदरी, घोरा, मंदािकनी, मंदा, मिश्रा तथा राक्षसी हैं। उसमें मंदा बृष्टिकारक है, मंदािकनी रस को नष्ट करती है, ध्वांक्षी पवन को बहाने वाली तथा घोरा युद्ध को कराने वालो है। महोदरा चोरों को विशेष भय कराने वाली मिश्रा लोगों में शुभकारक तथा राक्षसी कृषकों में निष्फलता प्रदान करने वाली है।

घोराऽकंबारे क्र्रसें, ध्वांक्षेन्दौ क्षिप्रतारकः ।

महोदरी चरे भौमे, मैत्रे मन्दािकनी बुधे ।। ४ ।।

मन्दा गुरौ ध्रुवे घिष्ण्ये, मिश्रा मिश्रोडुभिर्मृ गौ ।

राक्षसी दारुरो मन्दे, संक्रान्तिः सिंदतुर्भवेत् ।। ४ ॥

श्रानन्दयन्ति घोराद्याः, शूद्रान् वैश्यांश्व तस्करान् ।
नृपान् विश्रान् पशून म्लेस्चान्, एताः संक्रान्तयः क्रमात् ।) ६ ।।

रिव को क्रूर नक्षत्र में घोरा, सोम को क्षिप्र नक्षत्र में ध्वांक्षा, भीम को चर नक्षत्र में महोदरी, ब्रुघ को मैत्र नक्षत्र में

मंदािकनी, गुरु को ध्रुव नक्षत्र में मंदा, शुक्र को मिश्र नक्षत्र में मिश्रा और शिन को दारुण नक्षत्र में राक्षसी नाम की संक्रान्ति होती है। घोरादि संकांतियाँ ग्रानुक्रम से शूद्र, वेश्य, तस्कर, नृप, विप्र, पशु ग्रीर म्लें च्छों को ग्रानन्दित करती है। मनुष्यों के शुभा- शुभ संकान्ति के लिए भी कहा गया है— संकांति के नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिन कर तीन—तीन नक्षत्रों का फल देखना चाहिये इस प्रकार नवित्रक का फल ग्रानुक्रम से १ पंथा, २ भोग, ३ भोग, ४ व्यया, ५ वस्त्र प्राप्ति, ६ वस्त्र, ७ हानि, ६ धनाप्ति ग्रीर ६ धनाप्ति है। इष्ट जन्म नक्षत्र का फल समभना चाहिये।

नक्षत्र द्वार के विषय में आगे लिखते हैं-

ति ति छ परा ति एग चऊ,

ति छ परा दु दु परिएग एग चउ चउरों।

ति इगार चउ चउ तिगं,

ति चउ सयं दु दुग बत्तीसं।। १८॥

इग्र रिक्खारां कमसो,

परिश्ररतारामिई मुणेयव्वा ।

तारासमसंखागा,

तिहि वि रिक्खेसु विज्जिज्जा ।। १६॥

तीन, तीन, छः, पाँच, तीन, एक, चार, तीन, छः, पाँच, दो, दो, पाँच, एक, एक, चार, चार, तीन, ग्यारह, चार, चार, तीन, तीन, चार, सी, दो, दो ग्रीर वत्तीस इस प्रकार से ग्रनुकम से नक्षत्रों के ताराग्रों की संख्या जाननी चाहिये। यह ताराग्रों के समान संख्या वाली तिथि उस-उस नक्षत्र में वृज्य है। नक्षत्र भ्रहाइस हैं ग्रीर उनका विवरण इस प्रकार से है—

श्रश्विनी भरणी चैव, कृतिका रोहिणी मृगः ।
श्राद्वी पुनर्वसु पुष्य-स्ततोऽश्लेषा ततो मघा ।। १ ।।
पूर्वाफाल्गुनी तस्माच्चै-वोत्तराफाल्गुनी करः ।
चित्रा स्वातिर्विशाखाऽनु-राधा ज्येष्ठा मूलं तथा ।। २ ।।
पूर्वाषाढोत्तराषाढा-ऽभिच्छ्वणं धनिष्ठिका ।
शतं पूर्वोत्तराभाद्री, रेवती भगणः स्मृतः ।। ३ ।।

प्रश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगिशरा, ग्राद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्रश्लेषा, मघा, पूर्वाफालगुनी, उत्तराफालगुनी, हस्त, चित्रा, स्वातिः विशाखा, श्रनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, ग्रिभजित्, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद ग्रौर रेवती । इस प्रकार श्रष्ट्राइस नक्षत्र हैं । ये नक्षत्र पूर्व दिशा में निरन्तर उदित होकर पश्चिम दिशा में ग्रस्त होते हैं। उनमें ग्रभी सा नक्षत्र है ? इसका ज्ञान करने के लिये उसकी आकृति तारास्रों का ज्ञान स्रत्यन्त् स्रावस्यक है। जैसे (१) स्रश्विनी— नक्षत्र पूर्वं नक्षत्र के उदय के पश्चात् ६६ पल बाद करते उत्तर होता है। उसकी भ्राकृति ग्रश्व के स्कन्य की तरह तथा तारा तोन है। (२) भरगी— ग्रश्विनी के उदय के पश्चात् १२० पल वाद करते उत्तर भाग में उदित होता है। उसकी ग्राकृति त्रिकोरा तथा तीन तारे । (३) कृत्तिका— १०८ पल पश्चात् उत्तर में उदित होता है उसको श्राकृति खुरपी जैसी श्रीर तीन तारे। (४) रोहिणी— ११५ पल वादमें दक्षिण में उदित तथा श्राकृति शकट की ग्रीर तारे पाँच । (५) मृगंशिर— १२० पल मध्यचार से दक्षिण में उदित । श्राकृति मृग के मस्तक की तरह ग्रौर तारे तीन । (६) ग्राद्री— पल १३४ परचात् दक्षिण में, ग्राकृति मिएा की तरह ग्रीर तारा एक । (७) पुनर्वसु-- १४८ पल वाद उत्तर में, ग्राकृति तृता ग्रीर तारा चार । (८) पुष्य ∸ १५१ पल बाद मध्यमार्ग में

उदय, श्राकृति बाण की तरह श्रीर तारे तीन । (६) ग्रश्लेषा— १५३ पल बाद दक्षिण में उदय, आकृति पताका (चक) की तरह भ्रोर तारे छः ( कहीं इसकी ग्राकृति सर्पिणी की तरह भी विणित है ) (१०) मघा - १५२ पल बाद मध्य में उदय आकृति प्राकार की तरह ग्रीर तारे पाँच । इसकी ग्राकृति किल्ल, दंतुर की वक भी हिष्टिगत होती है। (११-१२) पूर्वीफाल्गुनी- १५३ पल बाद तथा उत्तराफाल्गुनी १४८ पल बाद उत्तर में उदय, झाकृति पल्यंक तथा तारे दो-दो । (१३) हस्त- १४७ पल बाद उत्तर में आकृति हाय के पंजे की तरह ग्रौर तारे पांच । (१४) चित्रा- १४६ पल वाद दक्षिण में उदय, आकृति ऋखंडित मोती की तरह ऋौर तारा एक । (१५) स्वाति— १४७ पल पश्चात् उत्तर में उदय आकृति परवाले की तरह और तारा एक । (१६) विशाखा- १४८ पल वाद दक्षिण में उदय श्राकृति श्रश्व के दामए। की तरह श्रौर तारा चार । पुनः समीप का एक तारा ग्रहण करते आकृति तोरए। की तरह। (१७) अनुराधा— विशाला के उदय के बाद १५३ पल पश्चात् दक्षिण में उदय भ्राकृति मोती की माला या मूसल की तरह तारा चार-तोन । (१८) ज्येष्ठा— १५२ पल बाद दक्षिण में उदय, आकृति हस्तिदंत की तरह और तारे तीन । (१६) मूल -१५३ पल परचात् दक्षिण में उदय, आकृति विच्छू की पूँछ की तरह ग्रीर तारे ग्यारह । (२०) पूर्वाषाढा— १५१ पल वाद दक्षिण में उदय आकृति हाथी के पाँव की तरह और तारे चार । (२१) उत्तरावाढा— १४८ पल पश्चात् दक्षिण में, आकृति सिंह निविदन (बैठक) व तारे चार । (२२) अभिजित्— का उदय २४८ पलीं पर होता है ग्रीर यह पूर्वाषाढा से ही समभा जाता है। उत्तर में उदय, श्राकृति सिंघाड़े को तरह व तारे तीन । (२३) श्रवण – उत्तरा-पाढा के उदय के वाद १३४ पल वाद उत्तर में उदित, म्राकृति कावड़ की तरह व तारे तोन । (२४) वनिष्ठा— १२० पल निक-लते उत्तर में उदय, ग्राकृति मूप के समान भीर तारे चार ।

धनिष्ठा में समीप का तारा लेने पर आकृति पक्षी के पिजरे की तरह । (२५) शतिभवा— ११५ पल बाद मध्यचार में उदय आकृति विद्याये हुए फूलों की तरह तथा तारे सी । (२६-२०) पूर्वाभाद्र- पद— १०६ पल तथा उत्तराभाद्रपद १०२ पल बाद उत्तर में उदय, दोनों की सम्मिलित आकृति चार खंडी वापि की तरह और तारे दो-दो । (२५) रेवती— उत्तराभाद्रपद के उदय के पश्चात् ६६ पल में मध्य में उदित होता है, आकृति नाव या मुरज या विद्ये हुए: पलङ्ग की तरह और तारे बत्तीस होते हैं।

ये नक्षत्र निरन्तर उदय होकर ग्रस्त होते हैं ग्रौर उसमें एक दूसरे का उदयान्तर उपरोक्त है। किन्तु उसमें हरेक ग्रह स्वयं की घीमी या शीघ वाल के कारण ग्रल्पाधिक समय निकालते हैं। इस प्रकार से चन्द्र के भोग में ग्राया हुन्ना नक्षत्र दिन नक्षत्र कहा जाता है। यथा—

#### युज्यन्ते षड् द्वादश, नव चेति निशाकरेगा धिष्ण्यानि । प्राग्-मध्य-पश्चिमार्थः, पौष्णेषाऽऽखण्डलादोनि ।।१॥

पौप प्रयात् रेवती से लगाकर छः नक्षत्र पूर्वयोगी होते हैं जो चन्द्र के ग्रागे चलने वाले हैं। ग्राद्रा से लगाकर बारह नक्षत्र चन्द्र के साय रहने वाले हैं ग्रतः मध्यभाग योगी है ग्रीर आखंडल अर्थात् ज्येण्डादि नौ नक्षत्र चन्द्र के पीछे चलने वाले होने से पिश्च-मार्घ योगी है।

इनके ऊपर परस्पर संबन्धों का ज्ञान होता है। जैसे पूर्वयोगी में विवाह या सेवा, मित्रता को जाती है तो मुख्य सेठ, वर आदि के प्रति गौण नौकर, स्त्री भ्रादि का प्रेम बहुत होता है। पश्चिमार्घ योगी में विवाह, सेवा आदि कार्य किया जाय तो गोण के प्रति मुख्य श्रविक चाहने वाला होता है। मध्ययोगी में विवाह हादि कार्य किये जाय तो परस्पर गाढ़ प्रीति होती है।

भरणी, ग्राद्रा, ग्रक्लेषा, स्वाति, ज्येष्ठा ग्रीर शतिभषा ये पन्द्रह मुहूर्त कहे जाते हैं । रोहिणी विशाखा पुनर्वसु ग्रीर तीन उत्तरा ये नक्षत्र पैतालिसे मुहूर्त वाले कहे गये हैं । ग्रिभिजित् के ग्रितिरक्त शेष सारे नक्षत्र पन्द्रह तीसे मुहूर्त कहे जाते हैं । ग्रिभिजित् हैं मुहूर्त वाला नक्षत्र है किन्तु एसका समावेश पास वाले नक्षत्र में हो जाता है । यह ग्रागे उल्लेख किया जायगा ।

रत्नमाला में कहा गया है — शुक्ला द्वितीया के दिन चंद्र देखना चाहिये। यदि पैतालिसा मुहूर्त वाला नक्षत्र हो तो घान्य सस्ता। तीसा मुहूर्त वाला नक्षत्र हो तो अनाज भाव वरावर अर्थात न सस्ते न मँहगे सम तथा पन्द्रहा मुहूर्त वाला नक्षत्र हो तो अनाज मँहगा होता है। इस प्रकार प्रत्येक महिने के भाव निकल सकते हैं।

ग्रहाइस नक्षत्रों के स्वामि ग्रह्विनी कुमारादि श्रलग-प्रलग स्वामि है जिनकी प्रतिष्ठा में वे नक्षत्र शुभ गिने जाते हैं, इस प्रकार तिथि करणादि भी श्रपने-ग्रपने स्वामी प्रतिष्ठा में अति श्रावश्यकता वाले गिने गये हैं। विस्तार के लिये पृथक-पृथक ग्रंथों का ग्रव-लोकन किया जा सकता है। जैसे कि जिनेश्वरदेव समुच्चयत्व से हरेक नक्षत्र के स्वामी है। ग्रतः विशेष उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

#### नक्षत्र की संज्ञा तथा फल-

पुनवंसु, स्वाति श्रवण धनिष्ठा ग्रीर शतिभया नक्षत्र चर तथा चल कहे जाते हैं। ग्रश्विनी पुष्य हस्त ग्रीर ग्रिभिजिल नक्षत्र लघु ग्रीर क्षिप्र। मृगशिरा चित्रा अनुराधा ग्रीर रेवती नक्षत्र मृदु तथा मैत्र है। तीन उत्तरा तथा रोहिणी ध्रुव तथा रिथर है। आर्द्री अस्तेया ज्येष्ठा और मूल दारुण तथा तीरुण हैं। तीन पूर्वी, भरणी तथा मधा कर एवं उग्र हैं कृतिका और विद्यासा मिश्र तथा साधारण है । इन नक्षत्रों का जैसा नाम है वैसा हो कार्य। इन नक्षत्रों में करने से कार्य सिद्धि होती है । किन्तु इतना विशेष है कि तीक्ष्ण और उग्र नक्षत्र के कार्य मिश्र में भी किये जा सकते हैं। उसी प्रकार उग्र के कार्य दारुग में भी किये जा सकते हैं। परन्तु तीक्ष्ण, उग्र या मिश्र के कार्य मृदु, घ्रुव, क्षिप्र या चर नक्षत्रों में नहीं होते हैं और भी कृतिका, तीन पूर्वा, ग्राद्धी विशाखा, भरणी ग्रव्लेषा और शततारा शांत कार्य में प्रायः करके त्याज्य है। यथा—

कुर्यात् प्रयाणं लघुभिश्चरैश्च, मृदुध्रुवैः शान्तिकमाजिमुग्नैः । व्याधि प्रतिकारमुशन्ति तीक्ष्णैः मिश्रैश्च मिश्रं विधिमामनन्ति ।१।

लघु श्रीर चर में प्रयाण, किराएगा, वाहनादि कार्य, मृदु श्रीर ध्रुव में शान्ति, घर, अभिषेक, गीत मंगलादि कार्य । उग्र में युद्ध, ठगाई, घात विष, उच्छेदन, ग्राग्नि ग्रादि । तीक्ष्ण में ज्याधि का उपाय, मंत्र, तन्त्र, भेद आदि कार्य । मिश्र में संबन्ध, धातु, श्राग्निकमें कार्य करना चाहिये । तीक्ष्ण नक्षत्र में चिकित्सा श्रीर मृदु में ग्रहण धारण करना चाहिये । ऋण लेना तथा देना क्षिप्र में श्रोडठ है ।

लहू चरे सुहारंभो, उग्ग खित्ते तवं चरे। घुवे पुरववेसाइ, मीसे संधिकियं करे।। १।।

लघु और चर नक्षत्र में शुभ कार्य का प्रारम्भ करना, उप्र में तप, ध्रुव में नगर प्रवेश तथा मिश्र में संधि का कार्य करना चाहिये।

फुल्यभान्यश्विनो पुष्यो, मैद्या मूलोत्तरात्रयम् । हिदैवतं मृगश्चित्रा, कृतिका वासवानि च ॥ १ ॥ उपकुल्यानि भरगी, ब्राह्मं पूर्वात्रयं करः । ऐन्द्रमादित्यमश्लेषा, वायव्यं पौदग्यवैद्यावे ॥ २ ॥ कुल्योपकुल्यभान्याद्रा-ऽभिजिन्मेत्रागि वादगम् । कुल्यादोनि फलवन्ति, स्थाने स्थानान्तरे द्वये ॥३॥ [स्व.]

श्रविनी, पुष्य, मघा, मूल, तीन उत्तरा, विशाखा, मृगिशरा चित्रा, कृतिका श्रोर धनिष्ठा ये वारह नक्षत्र कुल्य हैं। भरिणी, रोहिणी, तीन पूर्वा, हस्त ज्येष्ठा पुनर्वसु अश्लेषा स्वाति रेवती श्रोर श्रवण ये वारह उपकुल्य हैं। श्राद्री, श्रिभिजित्, श्रनुराधा श्रौर श्रत-तारा कुल्योपकुल्य है। उसमें कुल्य नक्षत्र स्थान में फलवाले हैं। उपकुल्य स्थानान्तर में फलवाले हैं श्रौर कुल्योपकुल्य नक्षत्र दोनों क्षेत्रों में साधारणतया फलवाले हैं। श्रर्थात् कुल्य में जन्मा दाता, उपकुल्य में प्रवासी श्रौर सेवक, कुल्योपकुल्य में दातार किन्तु सेवा करने वाला होता है। कुल्य नक्षत्र में युद्ध हो तो राजा को चिर विजय की प्राप्ति श्रर्थात् जो चढाई नहीं करता उसकी विजय श्रौर उपकुल्य में चढाई करने वाले की विजय तथा कुल्योपकुल्य में संधि होती है। यह श्री उदयप्रभस्ति का मत है।

पुनः तीन पूर्वा, भरणी, कृतिका ग्रव्रलेषा मघा विशाखा एवं मूल ये नौ नक्षत्र ग्रघोमुख वाले । तीन उत्तरा, रोहिणी, ग्राद्रां, पुष्य, श्रवण (त्रय) धनिष्ठा ग्रीर शतिभषा ये नौ उध्वं मुख हैं, शेप नौ तियक् मुख हैं । ग्रघोमुख वाले नक्षत्रों में खातकर्म ग्रादि जिसमें ग्रघोमुख करके कार्य किये जायँ तो सिद्ध होते हैं । उध्वं-मुख में ऊँचा मुख करके किये जाने वाले कार्य यथा तोरण, किला ग्रभिशेपादि सिद्ध होते हैं तथा तियक्मुख में खेती, व्यापार, संधि ग्रादि सन्मुख हिट रखकर कार्य करें तो शुभ है ।

इन नक्षत्रों की योनियों के बारे में विवरण इस प्रकार से है— ग्रनुक्रम से ग्रश्व हाथी ग्रज सर्प स्वान बिल्ली ग्रज विलाय मूषक मूषक वृषभ महिष व्याघ्र मिहष व्याघ्र मृग मृग श्वान बानर नेवला (नोलिया) नेवला सिंह ग्रश्न सिंह वृषम तथा हाथी है। इन पशुग्रों का स्वभावगत जिनके साथ वैर है उन नक्षत्रों का भी स्वभावगत वैर है। विवाहादि में वैर नक्षत्र बाले सम्बन्ध विजत हैं। गण के विषय में इस प्रकार उल्लेख किया गया है— नक्षत्रों के अनुक्रम से— देव मनुष्य राक्षस मनुष्य देव पासस वेव राक्षस राक्षस मनुष्य मनुष्य देव राक्षस देव राक्षस राक्षस मनुष्य विद्याधर देव राक्षस राक्षस मनुष्य मनुष्य विद्याधर देव राक्षस राक्षस मनुष्य मनुष्य श्रीर देव ये गण हैं। विवाहादि में इनका सम्बन्ध स्वयं का स्वयं से श्रीष्ठ, अन्य में मध्यम, राक्षस में नेष्ठ है।

श्रिविनी ग्रादि हरेक नक्षत्रों के निम्नानुसार चार-चार श्रक्षर---

१ श्रहिवनी — चु चे चो ला । २ भरगी — लि लू ले लो । ३ कृतिका — श्र इ उ ए । ४ रोहिणी — श्रो व वि वु । ५ मृगशिरा — वे वो क कि । ६ श्रार्द्री — कु घ ड छ । ७ पुनर्वमु — के को ह ही । ६ पुष्य — हु हे हो डा । ६ प्रश्लेषा — डि डु डे डो । १० मघा — म मि मु मे । ११ पू० फा० — मी टा टि टु । १२ उ० फा० टे टो प पो । १३ हस्त — पु प ण ठ । १४ चित्रा — पे पो र रि । १५ स्वाति — ह रे रो त । १६ विद्याचा — ति तू ते तो । १७ अनुराधा — न नि नु ने । १८ जयेरा — नो य यो यु । १६ मूल — ये यो भ भि । २० पूर्णा — भू घ फ ड । २१ उ० पा० — भे भो ज जी । २२ श्रभाजित — जु जे जो छा । २३ श्रवण — छि छु छे छो । २४ धनि । ज ग ग ग ग ग ग । २५ यततारा — गो स सी सु । २६ पूर्या भाद्रपदा — ये सो द दि । २७ उत्तरा भाद्रपदा — टु श भ थ । २६ रेवती — दे दो च वि ।

किसी वालक का जिस पाये में जन्म हुम्रा हो उस पाये का म्रक्षर प्रथम रखकर उसका नामकरण किया जाता है। ह्रस्व के ऊपर ह्रस्व भ्रौर दीर्घ दोनों को लिया जाता है। म्रनुस्वार भ्रौर विसगं किसी विकार को नहीं करने वाले हैं तथा 'इ' ग्रौर 'च' ग्रक्षर नाम के म्रादि में समान गिने जाते हैं उसी प्रकार मूल ग्रक्षर कायम रखकर संमुक्ताक्षर वाला नाम भी दिया जा सकता है ग्रौर स्वर संमुक्ताक्षर के पश्चात् रखा जाता है। जैसे किसी वालक का पूर्वाषाढा के दूसरे पाये में जन्म हुआ हो 'घ' ग्रक्षर से घारसी 'धु' से ध्रुवादि नाम भ्राते हैं। इस प्रकार जन्म नक्षत्र ऊपर नाम ग्राते हैं। जन्म नक्षत्र के नाम होने पर कुछ नाम ऊपर ऊपर ही दे देते हैं जिनको नाम नक्षत्र कहते हैं। विवाहादि में दोनों को देखा जाता है तथा यथाप्रसंग एवं ग्रावश्यकतानुसार इसका सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिये कहा भी है—

ग्रामे नृपतिसेवायां, संग्रामन्यवहारयोः । चतुर्षु नामभं, योज्यं शेषं जन्मनि योजयेत् ।। १ ॥

ग्राम, नृपितसेवा, युद्ध तथा व्यवहार में नाम नक्षत्र तथा शेप कार्यों में जन्म नक्षत्र ग्रहण करना चाहिये ।

मुहूर्त मातिण्ड में भी कहा है—

देशे ग्रामे गृहज्वरव्यवहृतिद्यूतेषु दाने मनो,
सेवाकाङ्किगोवर्गमंगरपुनर्भूमेलके नामभम् ।
जन्मर्भं परतो वधू पुरुषयोर्जन्मर्भमेकस्य चेद्,
ज्ञातं शुद्धिमतो विलोक्य च तयोर्नामर्भयोर्मेलकः ॥ १ ॥

देश, ग्राम तथा गृह प्रवेश में, रोग व्यवहार में, ग्रूत में, दान में, यंत्र प्राप्ति में, सेवा में, कांकिणी प्राप्त करने में, अप्टयगं का संयोग मिलाते समय, युद्ध में, पुनर्भू में तथा मेल-मिलाप में नाम नक्षत्र और नाम राशि का चन्द्र ग्रहण करना चाहिये। ग्रन्य कार्य में जन्म नक्षत्र तथा जन्म राशि का चन्द्र ग्रहण करना चाहिये किन्तु यदि वधू ग्रौर वर के मिलाप में यदि मात्र एक का ही जन्म नक्षत्र मिलता हो तो विशेष शुद्धि देख कर दोनों के नाम नक्षत्र का मिलाप करना योग्य है।

शांगंघर कहते हैं -

# विवाहघटनं चैव, लग्नजं ग्रहजं बलम् । नामुभात् चिन्तयेत्सर्वं, जन्म न ज्ञायते यदा ।। १ ।।

यदि जन्म नक्षत्र नहीं मिलता हो विवाह कार्य में लग्न वल और ग्रह वल को नाम नक्षत्र से देख लेना चाहिये। हरेक मनुष्य के जन्म नक्षत्रादि छः प्रकार के नक्षत्र हैं। जिसमें पहला जन्म नक्षत्र, दशवां कर्म, सोलहवां संघात, त्रठारहवां समुदय, तेइसवां विनाश तथा पच्चीसवां मानस नक्षत्र कहा जाता है। इनमें जन्म नक्षत्र सारे शुभ कार्यों में वर्जित है।

नव प्रकार के नक्षत्र दोयों के वारे में यह प्रमाण है-

केत्वर्काकिभिराक्रान्तं, भौमवक्रभिदाहतम् । उत्का ग्रहरण दग्धं च, नवधाऽपि न भं शुभम् ।। १ ॥

केतू, रिव श्रीर शनि से श्राक्रांत, मंगल वक्षीग्रह श्रीर श्रन्य नक्षत्र से बाहत उल्का नक्षत्र ग्रहण नक्षत्र और दग्ध नक्षत्र इन नौ प्रकार के दोषों से दूषित नक्षत्र श्रुभ नहीं है। विशेष जान-बारी के लिये अन्य ग्रंथों का श्रवलोकन करना चाहिये। यहाँ विस्तार के कारण हम भधिक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं।

#### - 00

श्री उदयप्रभपूरि के मत से पुनर्वसु नक्षत्र के तीन तारे हैं अर्थात् उनके मत में तृतीया के दिन पुनर्वसु नक्षत्र यदि हो तो तृतीया नक्षत्र दग्ध होता है, किन्तु चतुर्थी नहीं होती है । श्रन्य ग्रन्थों में कितने ही तारों की विशेष संख्या भी मिलती है।

लल के मत में —

#### तारासमैरहोभिमसिरब्देश्च धिष्ण्यफलपाकः।

तारा के समान दिवस, मास और वर्षों से नक्षत्र का फल परिपक्व होता है।



|      |           |                |         |      | नक्षत्र    | चक     |          |            |                 |                |             |
|------|-----------|----------------|---------|------|------------|--------|----------|------------|-----------------|----------------|-------------|
| : 1: | नाम       | उदय<br>पंज     | दिवा    | तारा | माकृति     | चंदयोग | मृहतं    | महतं दिनस  | स्वामी<br>देवता | मंजा<br>स्वभाव | कुल्यादि    |
| ~    | ग्रस्विनी | W W            | उत्तर   | us.  | ग्रस्व मुख |        | er<br>0  | \$\$       | अ <b>अ</b>      | वस             | कुल्य       |
| n"   | भरत्यो    | 80%            | =       | m    | निकोण      |        | × ×      | హ్ల        | यम              | اب<br>ج        | उत्         |
| nr   | कृतिका    | *°°°           | e.      | m    | भुरप्र     | Ութ    | 8        | *          | श्रीम           | मिश्र          | <b>क</b> ्य |
| *    | सीहिसी    | 36             | दक्षिया | 54   | श्रीकट     | ŧ́р    | >ć<br>>ć | 8%         | नहार            | ्र<br>ज        | उप०         |
| ×    | मृगशिरा   | 830            | •       | W.   | मृग मस्तक  |        | w.       | <u>بر</u>  | रूर<br>या       | मित्र          | ऋल्य        |
| ur   | माद्री    | % <del>*</del> | î       | ~    | मणि        |        | 25       | រេ         | शिव             | दारुण          | मिय         |
| 9    | पुनर्वसु  | १४द            | उत्तर   | >0   | तुला       | în fiz | >\<br>>0 | ၅          | श्रदिति         | व              | उप०         |
| tr   | वुध्य     | * X &          | मध्य    | m    | वासा       | нhз    | o<br>m   | ×          | ોં              | ्रव<br>ब       | कुल्य       |
| es)  | ग्रश्लेपा | e %            | दक्षिया | w    | पताका      | Ħ      | *        | <b>≥</b> < | सर्व            | दारुण          | उद०         |
| 2    | मधा       | 833            | मध्य    | *    | दुर्ग      |        | å.       | 24         | पितर            | HE'            | कुल्य       |

| <b>a</b> d• |                 | <b>के</b> ल्य | उत्       | ऋल्य                                    | 340        | कुल्य      | मित्र        | <u> व</u> स्         | <b>कु</b> ल्य | उत्र •     | कुल्य                  | मित्र              |
|-------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------|---------------|------------|------------------------|--------------------|
| ₩<br>₩      | Ğ               | μ,<br>m,      | लब        | স                                       | प्न<br>या  | मिश्र      | म            | दाहसा                | दारुण         | in,        | M<br>to                | वह                 |
|             | ;               | अर्थमा        | र्गव      | रवरद्रा                                 | वायु       | इन्द्रामिन | मित्र        | ja<br>ja             | राक्षस        | ন্থ        | विश्वदे                | न्नह्मा            |
| 0           | <u>ب</u>        | ۶۶<br>۲       | <u>پر</u> | ئد<br>مہ                                | <i>5</i> . | 26         | ·n           | 9                    | 48            | *          | *                      | 9                  |
|             | 6               | *>            | 0         | W.                                      | 8%         | ير<br>مر   | w.           | ري<br>ريو.           | o<br>mr       | w.<br>o    | **                     | . M<br>M<br>B<br>B |
|             |                 |               |           |                                         |            |            |              |                      | ,             | गिर्गष्ठ   | HE                     | <u>-</u>           |
|             | नींटो           | •             | वंदा      | मोती                                    | परवाला     | डामण       | माला         | यः                   | विच्छ कि उंक  | हिस्ति पद  | श्चिता                 | सिंघाड़ा           |
| _           | n               | ß             | , »       | ~                                       | ~          | >0         | >            | w                    | 28            | >>         | . >                    | m                  |
|             | उत्तर           |               |           | दक्षिम                                  | उत्तर      | दक्षिण     | , <b>.</b>   | - *                  |               |            | ? :                    | उत्तर              |
|             | \$ \$ \$<br>5.4 | × 8           |           | υ υ × × × × × × × × × × × × × × × × × × | × 9        | น<br>&     | %<br>%       | \$<br>\$             | %<br>%        | 8 %<br>8 % | رم<br>مر               |                    |
| _           | पुरु फार        | s             | ם כ       | हिन्दा                                  | स्वाति     | विशाखा     | अनुराधा      | अविद्धाः<br>स्थित्वा | अ             | पुरुषा व   | त्र <sub>०</sub> प्रा॰ | भ्र अभिजित्        |
|             | 20              |               | 2 3       | r >                                     | , sv       | , m        | , <u>, 9</u> | ្តិ                  | W             |            | , c                    | , gr               |

| 30      |
|---------|
| భ       |
| W.      |
| አ%      |
| ۳.<br>0 |

[00]

er G

मध्य

w uJ

रेवती

T.

808

उ० भा॰

2



|         |                    |             |            |                 | [¤१]       | 1            |                      |                 |            |                  |          |
|---------|--------------------|-------------|------------|-----------------|------------|--------------|----------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
|         | लिंग               | पुरुष       | पुरुष      | पुरुष           | ъо<br>В    | <del>დ</del> | स्त्रो               | *               | 2          | *                | 2        |
|         | जाति               | वणिक्       | चंडाल      | नाह्मण          | कृषभ       | सेवक         | डम                   | वणिक्           | राजा       | चंडाल            | कृषक     |
|         | राशि               | मेंष        | मेष        | मे० व्र         | ज<br>व     | वृभी०        | मिथुन                | मि॰क            | कक         |                  | सिह      |
| ~       | मक्षर              | चु ने नो ला | ति ब से लो | क्ष<br>व<br>प्र | भ्रोविविव  | वे वो क कि   | द्ध<br>ध<br>च<br>स्थ | के को ह हो<br>ह | क के हो दा | जि<br>ज्या<br>जि | मिम्मुमे |
| चक      | नाड़ी              | या          | ir.        | 'ল              | <b>अ</b> • | म            | 郑[                   | श्रा            | Ħ          | 젊.               | 'ক'      |
| नक्षत्र | गण                 | क्ष         | मनु        | 110             | म          | שה           | Ħо                   | व               | <u> </u>   | 110              | 110      |
| וד      | ।<br>वैश्योनि<br>। | महिष        | सिट        | वानर            | नेबला      | =            | मुग                  | मुवस            | वानर       | मुषक             | विलाव    |
|         | योनि है            | प्रदेव      | हाथी       | শ্ব             | सर्        | *            | श्वान                | विलाव           | য্মন       | विलाव            | मुवक     |
|         | Æ                  | मन्द        | निव        | (प्र            | ग्रन्      | শ্ৰ          | विम                  | 140             | ग्रन्त     | मंद              | विम      |
|         | मुख                | ति          | 젂          | 퍾               | 젂          | 佢            | প                    | ſΕ              | b          | 젂                | 斌        |
|         | नाम                | प्रहिबनी    | भरणो       | कृतिका          | रोहिणी     | वृगज्ञीष्    | याद्री               | पुनवंसु         | वुष्य      | श्रक्षेता        | मिषाः    |

n'

£.

us.

**`** 

×

ຼຶອ

w

ູນ

0

W

|   | <b></b>       |                    |          |              |          | * <b>-</b> 0 |          |                  | <u>تط</u>  |                     |                  |             |
|---|---------------|--------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------------|------------|---------------------|------------------|-------------|
| • | स्या          | :                  | 2        | 2            | =        | म् च         | 2        | 2                | पुरुष      |                     |                  |             |
|   | <b>आह्म</b> स | राजा               | विणक     | सेवक         | बस       | चंडाल        | क्रवक    | सेवक             | उग्र       | ब्राह्मण            | राजा             | वणिक        |
| _ | सिंह          | सि०क               | कन्या    | क्रुं        | तुला     | त्र          | lov lov  | वृश्चि           | धन         | वन                  | घ०म०             | मकर         |
|   | मोटा टिडु.    | टे टो प पी         | पुष्या ठ | में मों र बि | हरे से त | तित्तेतो ं   | म निम    | नो य यो यु       | ये यो भ भि | भ ध फ द             | भ मो ज जो        | जु ने जो ला |
| ~ |               |                    |          |              |          |              |          |                  |            |                     |                  |             |
| _ | 斌,            | <b>祖</b>           | 堀        | Ħ            | 'ম       | 'ন্ড         | #        | - <del>- 2</del> | 型          | 年                   | 쟤'               | 표           |
| _ | मनु           | मनु                | त्र      | रा॰          | त्र      | रा॰          | in in    | 410              | <b>र्</b>  | <sup>0</sup> ग<br>म | 77<br>म          | विद्याधर    |
|   | विलाव         | व्याघ              | त्रहव    | चृतभ         | ऋश्व     | वृषभ         | इवान     | <b>प्</b> वान    | सृग        | श्रंत               | सर्              | सर्व        |
| _ | मूपक          | बुपभ               | महिष     | ब्याघ        | महित     | व्याघ        | मुग      | 편화               | श्वान      | वानर                | नेवला            | नेवला       |
|   | ीर्य          | युन्त              | मंद      | चिव          | (ज       | अन्ध         | मंद      | विम              | त्य        | भ्रन्ध              | प <b>ं</b><br>म• | चिम         |
|   | ᅺ             | থ                  | ক্র      | ap<br>ap     | वी       | ম            | ति       | ति               | 젂          | ক                   | פו               | থ           |
|   | पुरु फार      | जुरु<br>जुरु फ़िर् |          | निया         | स्याति   | विशासा       | सनुराधाः | च्येत्ठा         | मुख        | पूरु पारु           | न० पा॰           | म्रभिजत्    |
|   | ~             |                    | : ::     | Z            | *        | 137          | <u></u>  | บ                | 2          | S,                  | o;               | 5           |

|   | l.ee     |                |                                                                         |            |             |          |               | 1                |
|---|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|---------------|------------------|
|   | र्पुर्ष  |                | =                                                                       | "          | ;           | 2        | *             |                  |
|   | चंडाल    | 1              | F 50                                                                    | ed<br>Ed   |             | Į.       | राजा          | क्रपक            |
|   | मकर      | ł              | 260<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>1 | असम्       | 4           | 50       | मीन           | मीम              |
|   | विष्वेषो | ć              | म ज म                                                                   | ने स सी सु | 1           | सावाव    | য় সংগ্ৰ      | दोच चि           |
| ~ |          |                | <u>=</u>                                                                | =          |             | प्र      | พๆ            | <u>্</u>         |
|   | ন'       |                | Ħ                                                                       | 체          |             | ##<br>## | Ħ             | ᆏ.               |
|   | ap<br>of |                | 210                                                                     | र्         |             | म        | <b>म</b><br>भ | ्रा<br>च         |
| • | ल        | •              | हाथी                                                                    | महित       |             | हाथो     | स्याघ         | सिंह             |
|   | वातर     | ,              | 148                                                                     | 300        |             | सिट      | वृषभ          | लाथोः            |
|   | Ħ        | <sup>5</sup> 0 | ग्रंघ                                                                   | ,h         | ž.          | वित्र    | দি            | हां.<br>स्रं. (  |
|   | . 1      | יי             | in ai                                                                   | t          | יט          | 걻        | מו            | <u>تا</u> ل<br>: |
|   |          | - v            | थ निटरा                                                                 |            | י מועשו ליו | पु० भाः  | 30 HT0        | ्रेबती           |
|   |          | 5 )·           | ×                                                                       |            |             | w        |               | , t              |



|            |           |          | नक्षभ     | चक्र ।            |            |         |               |
|------------|-----------|----------|-----------|-------------------|------------|---------|---------------|
| नीः        | नाम       | देव दिशा | घातक तिथि | चन्द्र मार्ग दिशा | पूर्णिमा   | शुभाधुभ | क्षेत्र       |
| ~          | प्रस्विमी | इंशान    | जया       | उत्तर             | म्रास्थिन  | ચુમ     | सम            |
| n'         | भरखो      | ,        | जया       | 2                 |            | नाश     | अर्ध          |
| m          | कृतिका    | मृत्य    | नंदा      | ਸਵਧ               | कातिक      | नाश     | सम            |
| >0         | रोहिसी    | •        | पूर्या    | मध्य              |            | सिद्धि  | <b>०</b><br>छ |
| <b>3</b> 4 | मृगशिरा   | :        | जया       | दक्षिण            | मार्गशीर्ष | ग्रीभ   | सम            |
| w          | याद्रो    | र्वं '   | नंदा      | दक्षिण            |            | ग्रीम   | त्रसः         |
| 9          | पुनर्वसु  | â        | रिका      | मध्य              |            | मध्य    | द्धयः         |
| វេ         | वुदय      | 11       | जया       | दक्षिण            | भीव        | गुभ     | सम            |
| w          | ग्रस्तेपा | श्रुरिन  | नंदा      | दक्षिण            |            | शोक     | मध            |
| ౭          | मधा       |          | रिका      | मध्य              | माघ        | नाश     | सम            |

|   | सम       | ष्य     | सम      | सम       | भ्रधः    | to<br>to | सम      | ग्रधं    | सम     | सम       | ष्य     | सम      |
|---|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|---------|---------|
|   | मृत्यु   | विद्या  | लक्ष्मी | ग्रीम    | त्रयुभ   | •        | सिद्धि  | क्षय     | हानि   | 2        | व्यक्ति |         |
|   |          | फलिंगुन |         | জ<br>বাং |          | वैशाख    | ,       | ज्येष्ठ  |        | स्राषाङ् |         |         |
|   | षतर      | 36      | दक्षिए  | मध्य     | डतर      | मञ्ज     | *       | *        | दक्षिण | 3        | *       | उत्तर   |
|   | भद्रा    |         | garf    | नंदा     | 5        | रिक्ता   | *       | अया      | मंदा   | रिका     | 45.     |         |
| • | आसि      | दक्षिण  | 2       | 2        | नेऋत्य   | 2        | 2       | पश्चिम   | 2      | •        | वायञ्ज  | =       |
|   | प्रका    | उ०मा०   | व्य     | चित्रा   | स्वाति   | विद्याखा | अनुराधा | च्येष्ठा | भूस    | पुरुषाठ  | उज्या   | अभिजित् |
| _ | <u>م</u> | 0.      | in.     | ×        | <b>*</b> | 105.     |         | n.       | w)     | 2        | ~~      | 3       |

|   | सम         | सम          | ग्रधं  | सम       | ন<br>চো  | सम    |
|---|------------|-------------|--------|----------|----------|-------|
|   | मुख        | ग्रीभ       | 8.     | मृत्यु   | लक्ष्मी  | काम   |
|   | थनग्       |             |        |          | भाद्रपद  |       |
|   | उत्तर      | *           | ä      | 2        | 44       | 83    |
| ~ | जया        | पुर्या      | भंदा   | भन्न     | **       | नंदा  |
|   | वायस्य     | 2           | उत्तर  | -        | de<br>es | ड्यान |
|   | अराण       | गनित्या     | शतिभवा | तुरु भार | उ० भा॰   | रेयतो |
|   | 171<br>Ch. | <u>&gt;</u> | 20     | ut,      | D.       | u     |



इसके ग्रतिरिक्त ग्रन्य शुद्धि भी नक्षत्रों की इस प्रकार देखनी चाहिये। शुभ कार्य में तीक्ष्ण उग्र और मिश्र नश्रत्रों को त्यागना चाहिये। यथा—

# प्रायः शान्ते कार्ये न योजयेत् कृतिका स्त्रिपूर्वाश्च । वारुगरौद्रे च तथा द्विदेवतं याम्यमश्लेषाम् ॥

प्रायः शान्त कार्य में कृतिका पूर्वाफाल्गुनी पूर्वाषाढा पूर्वा भाद्रपद शतभिषा आद्री विशाखा भरगी और अक्लेषा नक्षत्रों का त्याग करना चाहिये । उसी प्रकार प्रत्येक नक्षत्र की चार विष घटिका भी वीजत है । यथा—

# धिष्ण्यस्यादावन्ते, त्यजेच्चतस्त्रो घटीः कर ग्रह्णे । यदि शुद्धे द्वे धिष्ण्ये, विवाह योग्ये तदा श्रेष्ठे ।। १ ।।

विवाह में प्रत्येक नक्षत्र की ग्रादि ग्रीर ग्रन्त की चार-चार घड़ियां त्याज्य है किन्तु समीप समीप ग्राने वाले दोनों नक्षत्र विवाह योग्य शुभ तो उसकी संधि घटिका छोड़ने की ग्रावश्यकता नहीं है। विवाह वृन्दावन में नक्षत्र संधि दोष सवा घड़ी का कहा गया है। विकाम प्रत्येक ग्रह के संक्रमण में नक्षत्र का संधिदोष वताता है। श्री हरिभद्राचार्य वर्ज्य नक्षत्रों की नामावली कहते हैं—

सिंग्सिंगलारा पुरश्रो, धूमियमालिगियं च तज्जुतं। श्रालिगिश्रस्स पच्छा, जं रिक्खं तं भवे दड्हं।। १।। संभागयं धूमियमालिगिय दड्ह विद्धं सोवगाहं। लत्तापाएकगलद्दसिग्रं इग्र दुट्ट रिक्खाइं।। २।।

शिन ग्रीर मंगल के सन्मुख का नक्षत्र धूमित कहा जाता है। शिन ग्रीर मङ्गल के साथ संयुक्त नक्षत्र ग्रालिंगित, अलिंगित से पीछे रहा हुग्रा और शिन मंगल से भुक्त नक्षत्र दग्ध कहा जाता है। संघ्याकाल में उदित नक्षत्र १, शनि एवं मङ्गल के द्वारा भोगने वाला, भोगता हुत्रा या भुक्त धूमित, श्रालिंगित श्रीर दग्ध नक्षत्र २-३-४, वेध ४, उपग्रह ६, लत्ता ७, पात ८ श्रीर एकार्गल ६ के दोष वाला नक्षत्र दुष्ट कहा जाता है । श्रीर भी कहा है—

# संभागयं रविगयं, विड्डरं सम्गहं विलंबं च । राहुहयं गहभिन्नं, विवज्जए सत्त नक्खते ।। १ ।।

संघ्या ग्रह, रिवग्रह, वक्तोग्रह वाला विड्वर, स्वतः कर्ग्यह वाला सग्रह, रिव के नक्षत्र के पाइवंबर्ती, विलंबित तथा ग्रह से भिन्न (भेदित) इन सात प्रकार के नक्षत्रों को छोड़ देना चाहिये।

जिन नक्षत्र में सूर्य चन्द्र ग्रहण हुग्रा हो वह नक्षत्र भी त्याज्य है । यह नक्षत्र छः मासोपरान्त शुद्ध होता है । कुछ ग्राचार्यों के मत में—

भुक्तं भोग्यं च न त्याज्यं, सर्वकर्मसु सिद्धिदम् । यत्नात् त्याज्यं तु सत्कार्ये नक्षत्रं राहुसंयुतम् ॥ १॥

करूर ग्रह के द्वारा भुक्त या भोग्य या भुक्तशोल नक्षत्र सारे कामों में सिद्धि देने वाला होता है अतः त्याज्य नहीं हैं । किन्तु राहु संयुत नक्षत्र का सत्कार्यों में यत्नपूर्वक त्याग करना चाहिये । मृहुतं चितामगी में भी कहा गया है—

क्राकान्तविमुक्तभं ग्रह्णभं यत्क्र्रगन्तव्यभं, त्रेघोत्पातहतं च केतुह्तभं सन्ध्योदितं भं तथा । तद्वच्च ग्रहभिन्नयुद्धगतभं सर्वानिमान् संत्यजेद्, उद्दाहे युभकमंसु ग्रहकृतान् लग्नस्य दोपानिष ॥ १ ॥ करूर ग्रह वाला नक्षत्र करूर ग्रह द्वारा भुक्त ग्रीर फिर विभुक्त नक्षत्र, ग्रहण नक्षत्र तथा करूर ग्रह के द्वारा भुक्त होने वाला, तीन उत्पात वाला नक्षत्र, केतुहत, संव्योदित नक्षत्र, ग्रह से भिन्न नक्षत्र ग्रीर ग्रह का युद्ध वाला नक्षत्र (युद्धगत) इन सबको त्रिवाहादि तथा ग्रन्य ग्रुभ कार्यों में ग्रहण नहीं करना चाहिये । उसी प्रकार ग्रह ग्रीर लग्न के दोषों को भी त्यागना चाहिये । उसी तरह उत्पातहत भी छोड़ना चाहिये ग्रीर छः मास के लिये त्याज्य है । भुवन दीपिका में राहु नक्षत्र के लिये भी कहा है—

## राहवास्यपुच्छस्थ इत्यबलो ग्रहः।

राहु का नक्षत्र मुख नक्षत्र कहा जाता है, उससे पन्द्रहवाँ पुच्छ नक्षत्र कहा जाता है। उसमें रहा ग्रह निर्बल गिना जाता है। मृहूर्त चितामणी में कहा है— राहू से भोगवाता नक्षत्र कर्तरी राहु से भोग्य तेरह नक्षत्र मृत, राहु के नक्षत्र से पन्द्रहवाँ नक्षत्र ग्रस्त तथा राहु भुक्त तेरह नक्षत्र जीव नक्षत्र हैं। इनमें मृत, ग्रस्त, कर्तरि ग्रीर जीव नक्षत्र उत्तरोत्तरता से दृष्ट, अशुभ, मध्यम ग्रीर शुभ है। (राहु को गित वक्ष होती है, स्मरण रहे।)

नक्षत्रों के दोपों का परिहार श्री उदयप्रभसूरि के मत में-

# घिष्ण्यं कार्याय पर्याप्तं, चन्द्रभोगाद् ग्रहाहतम् । शुद्धं षड्भिभवेद् मासै-रुपरागपराहतम् ॥ १ ॥

ग्रहाहत नक्षत्र दोपमुक्त होकर चन्द्र के भोग में ग्राने के पश्चात् शुभ कार्य के लिये योग्य होते हैं । ग्रहाहत नक्षत्र छः मासोपरांत शुद्ध होता है ।

लल्ल के अनुसार — दूषित नक्षत्र सूर्य के भोग में तपकर चन्द्र के भोग में शांत हो जाते हैं । कुछ ग्राचार्यों का मत है — ग्रहण का नक्षत्र सूर्य के भोग में ग्राने पर शुद्ध हो जख़ा है । सर्तिपयों के मत में एक मास में दो उहुए हो तो दूसरा ग्रहण होते प्रयम ग्रहण से दूषित नक्षत्र सुद्ध होता है। और दूसरे ग्रहण का नक्षत्र द्धः मास के परचार गुद्ध होता है। विवाह वृत्यावन तया रत्नामाला भाष्य में भी इसी प्रकार को पुष्टि की गई है। श्री द्यप्रमस्ति के मत में पूष्य ब्ल-

कार्यं वितारेन्दुबलेऽपि पुष्ये, दोक्षां विवाहंच विना विद्यात्, पुष्यः परेषां हि वलं हिनस्ति, वलं तु पुष्यस्य न हन्युरन्ये ॥१॥

तारा आर चन्द्र का वल नहीं होने पर भी दोसा और विवाह के अतिरिक्त सारे कार्य पुष्य नक्षत्र में करने चाहिए । क्योंकि एसके दोपों को कोई हनन नहीं कर सकता, वह स्वयं इतना समर्थ है कि अन्य के बल का हनन करता है। अभिजिल् का ज्ञान तथा एसकी महत्ता—'

जला भ्रंतिमेपायं, सवलपढमघडित्रचञ्ज्यभीइिट । लत्तोवगाहवेहे, एगगालपमुहकज्जेमु ॥ २०॥

#### [83]

# धिष्ण्यानां मौहुर्तिकमुदयात् सितरिश्म योगाच्च श्रिधकवलं यथोत्तरिमिति ।

नक्षत्र में मुहूर्तवल, उदयवल तथा चन्द्रवल यथोत्तरता से ग्रिंगिक वलवान हैं।

शौनक के मत में-

## नक्षत्रवत् क्षराानां बलमुक्तं द्विगुरागृतं स्वनक्षत्रे ।

मुहूर्त का वल नक्षत्र के वल के समान है और स्वयं के उसके नक्षत्र में वह वल द्विगुणित हो जाता है।

दैवज्ञवल्लभ में भो कहा है-

कृष्णपक्षे निषिद्धेषु, वारिधव्यक्षगादिषु ।

संकीर्णानां प्रशंसन्ति, दारकर्म न संशयः ।। १ ।।

कृष्णपक्ष में निषिद्ध वार, नक्षत्र ग्रौर मुहूर्तादि में संकर जाति के विवाहादि नि:सन्देह प्रशंसनीय है ।

'व्यवहार प्रकाश' में भी यही कहा गया है-

तिथि धिष्ण्यंच पूर्वाधें, वलवद् दुर्वलं ततः ।

नक्षत्रं बलवद् रात्रौ, दिने बलवती तिथिः ।। १ ।।

दिन या रात्रि के पूर्वार्घ में तिथि ग्रौर नक्षत्र वलवान होते हैं ग्रौर तत्-पश्चात् वे निर्वल हो जाते हैं।

लल्ल कहते हैं—

विष्ट्यामङ्गारके चैव, व्यतिपातेऽथ वैधृते । प्रत्यरे जन्म नक्षत्रे, मध्याहनात् परतः ग्रुभम् ॥ १ ॥ विष्टि, भ्रंगारक, व्यतिपात, वैघृत, सप्ततारा भ्रोर जन्मनक्षत्र का दुष्टवल मध्याह्न पर्यन्त ही होता है ।

लल्ल के अनुसार-

# स्वार्धे नक्षत्रफलं, तिथ्यर्धे तिथि फलं समादेश्यम् । होरायां वारफलं, लग्नफलमंशके स्पष्टम् ॥ १ ॥

नक्षत्र का फल उसके पूर्वार्ध में, तिथि का फल तिथि के पूर्वार्ध में, वार का फल होरा में तथा लग्न का फल नवांश में स्पष्ट है। अन्य भी कहा है—

# एग चउ ब्रहु सोलस, बत्तीसा सही सयगुरण फलाई। तिहि रिक्ख बार कररा, जोगो तारा ससंकबलम् ॥ १ ॥

तिथि, नक्षत्र, वार, करण, जोग, तारा और चन्द्र का बल श्रनुक्रम से एक, चार, आठ, सोलह, वत्तीस, साठ और सौ गुणा है। और भी—

#### दग्धे तिथौ कुवारे च, नाडिकानां चतुष्टयम्।

दग्ध तिथि और कुवार की चार घड़ियाँ ग्रशुभ है। ग्रथित् चार घड़ी इनका बल है पश्चात् निर्वल हो जातो है । मृहूर्त चिन्तामणि ग्रादि ग्रन्थों का मत है कि कुयोग की अपेक्षा सिद्धियोग ग्रधिक बलवान् है। उसी प्रकार भद्रा संवर्तकादि से अमृतसिद्धियोग ग्रधिक सामर्थ्यवान् है। आरम्भसिद्धि में कहा है— सर्व कुयोगों का चौथा भाग श्रवश्य वर्ष्य है। सर्व योगों में रिवयोग, कुमारयोग व राजयोग ग्रत्यन्त बलवान् है। किन्तु दोषों से (चाहे एक भी क्यों न हो) दूषित लग्न दुष्ट है। यथा—

एषां मध्यादेकेनाऽपि हि दोषेगा दुष्यते लग्नम्।

परन्तु--

# ग्रयोगास्तिथिवारर्क्ष—जाता येऽमी प्रकीर्तिताः । लग्ने ग्रहवलोपेते, प्रभवन्ति न ते क्वचित् ॥ १ ॥

तिथि, बार ग्रीर नक्षत्र के कुयोग बलोपेत लग्न हो तो निष्ट होता है, अर्थात् एकार्गल, पात, कर्तरी ग्रादि सारे दोप सूर्य, चन्द्र ग्रीर गृह के बल से नष्ट होते हैं।

राशियां ग्रीर उसके ग्रनुसार नक्षत्र-

कित्ती मिग पुरा श्रमेसा, उ-फ चि विसा उ-ल घरगी पू-भा। रेवइ ग्र एग दु ति, चड पायंता वार रासि कमा ॥ २१॥

कृतिका, मृगिकारा, पुनर्वसु, ग्रव्हेषा, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येव्ठा उत्तरापादा, विनण्ठा, पूर्वाभाद्रपद ग्रौर रेवती इन वारह नक्षत्रों का ग्रनुकम से एक, दो, तीन ग्रौर चार पायों के ग्रन्त में वारह राक्षियों का समावेश होता है। ग्रर्थात् सत्ताइस नक्षत्रों का एक भगण होता है ग्रौर उसके वारहवें भाग का नाम राश्चि है। ताल्पर्य यह है कि सवा दो नक्षत्र की एक राशि हुई। उपरोक्त क्लोकार्य के ग्रनुसार और स्पष्ट कर रहे हैं—जैसे कृतिका का प्रयम पाया भुवत होते मेप राश्चि भी भोगी जाती है, ग्रर्यात् मेप का प्रारम्भ ग्रव्विनी से होता है ग्रौर भोग्यकाल कृतिका के प्रयम पाये में पूर्ण होता है। पुनः कृतिका के द्वितीय पाद के ग्रारम्भ से वृप राशि को प्रवृत्ति होती है ग्रौर मृगशिरा के द्वितीय पाद पर पूर्ण होती है। इस रीति से प्रयम की राश्चि पूर्ण होते है। इस रीति से प्रयम की राश्चि पूर्ण होते ही तत्काल दितीय पाये में नई राशि की गुरुणात हो जाती है।

नक्षत्र के द्वारा निरन्तर इन राशियों का पूर्व में उदय और पश्चिम में ग्रस्त होता है। राशि का मूल नाम लग्न है और लग्न कुण्डलो में भी लग्न में ही राशि के ग्रह स्थापित होते है। किन्तु उसकी संज्ञा ग्रह और लग्न के संयोग में राशि के नाम से है।

ग्रव नक्षत्रों के द्वारा 'राशिद्वार' तथा 'लग्नद्वार' का विव-रण दिया जा रहा है । मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ ग्रौर मीन ये वारह राशियों के नाम हैं । इममें सत्ताइस नक्षत्रों के भगण का समावेश होता है। श्रथित सवा दो नक्षत्र से राशि का उदय होता है । ग्रव कीनसी राशि का उदय है ? इसका निर्णय इष्ट घटी से होता है। शरीर की छाया से इष्ट घटी का मान ग्रा जाता है । 'प्रश्नशतक' में लिखा हुग्रा है—

# नन्दाऽष्टनेत्रे व्याद्यांछिः सिषच्छाया पदाहृतेः । भूनलब्धं तदङ्कार्धं, जाता शेषा घटी दिवः ॥ १ ॥

स्वयं की छाया में जितने पद (कदम) हो उनमें प्रथम पद (कदम) छोड़कर शेष संख्या में सात जोड़ देने चाहिये, पश्चात् उनका रुद्ध में भाग देना चाहिये, भाग में आये अङ्क में एक बाद करना चाहिये और उनका पुनः आघा करना चाहिये, तब जो अङ्क आये उतनी सूर्योदय से घड़ी जाननी चाहिये। मध्य ह्लोपरान्त इस रीति से जो अङ्क आवे तो सूर्यास्त की शेष घड़ी जाननी चाहिये। अन्य रीति भी इस प्रकार है। दक्षिण दिशा के सन्मुख बैठ कर दायें (वाम) हाथ की वेंत (खुला पंजा) खड़ी करना और उसकी छाया का अंगुष्ठ में नाप लेना चाहिये। उनमें चौदह और मिला देना चाहिये, फिर उसके आधे कर उस संख्या से १२० को भाग देना चाहिये, जिससे भाग में इष्ट घड़ी आती है। जैसे एक (वेंत) खुला हाथ की छाया २० अंगुल हो उसमें चौदह मिलाने पर ३४

होते हैं, उनके ग्राघे १७ हुए, १२० में १७ का भाग देते ग्रङ्क ग्राते हैं ७ घड़ी और ग्राघी पल । इसी प्रकार हेमहंसगिए ने भी ग्रन्य विधि का उल्लेख किया है ।

संकान्ति को स्थूल मध्याह्न छाया लाने की रीति नारचंद्र के भ्रनुसार—

त्रिद्वयेकखेन्दु पक्षाग्नि-युगेषुषट् शरा युगाः ।' क्रमान्मीनादिराशीनां, मध्यपादाः प्रकीतिताः ॥ १ ॥

मीनादि राशि का सूर्य हो तव मध्याह्न काल में मनुष्य की छाया का प्रमाण तीन दो, एक, शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, पाँच और चार पाद होता है। ग्रन्यत्र भी कहा है—

ज्येष्ठाद्दिनाद् दिनं शोध्यं, शेषादृशगुर्गात् स्वतः । त्यजेत् सप्तशरं ५७ र्लब्धं, सूर्यं १२ र्माध्यांहृयः स्मृताः ॥१॥

ज्येष्ठ (बड़े) दिनमान में से इब्ट दिन का दिनमान बाद कर शेष रही पलों को दस से गुणा करना चाहिये, गुणनफल में ५७ का भाग देने से इब्ट दिन के मध्याह्न काल के छायांगुल आते हैं प्रोर उसे १२ से भाग देने पर इब्ट दिन के मध्याह्न पाद आते हैं। सूर्य जिस राशि लग्न में हो उस लग्न का प्रातः प्रथम उदय होता है और उसके पश्चात् ग्रनुक्रम से दूसरे लग्न का उदय होता है। उसमें इस समय कौन से लग्न का उदय हुआ है? इस विषय में लिखा है—

# सूर्याध्यासितराशेमानै रविभुक्तनाडिकाभिहते । संकान्तिभोगभुवते लब्धं यत् सूर्यभुवतं तत् ॥ १ ॥

चालू राशि में सूर्य के द्वारा जितनी घड़ियाँ भुक्त हुई हो उनका अंक स्पष्ट कर फिर उसमें सूर्य की राशि के पल से गुगा करना चाहिये, उसमें अंतराल भुक्त (राशि का अन्तर भुक्ति) से भाग देने पर 'सूर्य भुक्त' स्राता है।

राशि को आन्तर्भृक्ति -

कुभूज नागेन्द्रिय शरवसु, मुनिर्निध वस्वब्द भुजरस क्षे ।

स्वभव सन्तकतिन्ता-ऋरणमर्थकपुर्णाः खर्युग सुर शिवः शेषः ॥

प्रत्येक राशि की आंतर भुक्ति के अंक निम्न प्रकार से है— मेप की १८५७, वृष १८८५, मियुन १८६७, कर्क १८८५, सिंह १८६२ कन्या १८२७, तुला १७६३, वृश्चिक् १८६६, घन १७६०, मकर १७६७ कुम्भ १७८६ और मोन १८२१।

मुहूर्तं चिन्तामणि के ब्रनुसार—

मेषादिगेऽ कें ऽष्टशरा<sup>४=</sup> नगाक्षाः<sup>४०</sup>, सप्तेषवः<sup>४०</sup> सप्तशरा<sup>४७</sup> गजाक्षाः<sup>४=</sup> । गोक्षाः<sup>४६</sup> खतर्काः<sup>६०</sup> कुरसाः<sup>६०</sup> कुतर्काः<sup>६०</sup>, नवङ्गानि<sup>६०</sup> पष्टि<sup>६०</sup> नंवपञ्च<sup>४६</sup> भृक्तिः ।। १ ।।

मेपादि वारह राशियों में सूर्य जाता है तब उसकी स्थूल भुक्ति अन्क्रम से ४८, ४७, ४७, ४७, ४८, ६२, ६०, ६१, ६१, ६१, ६० और ४६ कला की होती है। इस स्थूल गित के साय संक्रांति की भुक्त घड़ी भी गिननी चाहिये। फिर उन्हें ६० से भाग देने पर भाग में स्पष्ट राशि के भुक्त ग्रंश ग्राते हैं और शेप में भुक्त कला आती है। सूर्य भुक्त पलों में इष्ट लग्न का अंश मिलाने पर स्पष्ट सूर्य मुक्त 'निरयन' पलों की प्रस्तुत करता है। भुक्त पलों को राशि के कुल पलों में से घटाने पर भोग्य पल तैयार होती है। इन मोग्य पलों जितना काल व्यतीत होने पर नई राशि की शुक्ता होती है।

स्थूल लग्न लाने की विधि प्रश्नशतककार के प्रमुसार-

# पञ्चवेदे यामगुण्ये, रविभुक्तदिनान्विते । त्रिशद्भुक्ते स्थितं यत्तद्, लग्नं सूर्योदयर्क्षतः ॥१॥

गत प्रहरों को ४५ ध्रुवांक से गुणा कर उसमें सूर्य भुक्त दिवस मिलाने ग्रौर उनमें तीस का भाग देने पर (फल में) जो ग्रंक ग्रावे उतना हो सूर्य राशि से इब्ट लग्न जानना चाहिये। ग्रंथीत् सूर्य जिस राशि में हो उसे प्रथम लग्न स्थापित करना चाहिये, पश्चात् भाग में जो ग्रंक ग्राये उसे उतनी ही संख्या वाला लग्न जानना चाहिये ग्रौर शेष को इब्ट लग्न का त्रीशांश मानना चाहिये। यह प्रहर के ऊपर लग्न लाने की विधि है ग्रौर इसका कारण यह है कि जब वड़ा दिनमान होता है तो लग्न भी वड़े प्रमाण वाला होता है।

दिन के त्रिशांश का नाम 'ध्रुवघटी' है, अर्थात् दिनमान वड़ा हो या छोटा किन्तु उसके बरावर-वरावर तीस भाग करने चाहिये, यदि तीस घड़ी का दिनमान हो तो एक-एक घड़ी की ध्रुव घटी होती है श्रीर ३१ घटी का दिनमान हो तो १ घटी श्रीर दो पल की ध्रुवघटी होती है।

प्रश्न-शतक में ग्रव स्थूल लग्न की रीति इस प्रकार से दी गई है—

# उदयाञ्चाडिकाजाता, यास्तदञ्जार्धसंख्यया । सूर्यभादस्ति यद् भं नु, तद्राशेर्लग्न निर्णय: ।। १ ।।

सूर्योदय से जितनी-जितनी घड़ी गई हो, उन्हें स्राधा करने पर जो अंक स्राये उन्हें सूर्य नक्षत्र से उतना ही नक्षत्रोदय मानना चाहिये। इस प्रकार से उदित नक्षत्र ऊपर राशि स्थिर करनी चाहिये, तथा जो राशि उदयमान हो वही इष्ट लग्न है ऐसा जानना चाहिये। इस स्थूल लग्न से संघि लग्न की स्पष्टता ज्ञात होती है, फिर अल्प समय में ही सामान्य रीति से तात्कालिक लग्न देखा जा सकता है। ज्योतिष के विद्वान् 'निरयन लग्न' से 'सायन लग्न' ग्रिघक मानते हैं और इसकी रीति निम्न प्रकार से है। भास्कराचार्य के ग्रमुसार—

पुरी रक्षमां देवकन्याऽथ काञ्ची, सितः पर्वतः पर्यलीवत्सगुल्मम् । पुरी चोज्जियन्याह्वया गर्गराटं, कुरुक्षेत्रमेक्र भुवो मध्यरेखा ॥ १ ॥

भूमि को मध्यरेखा लंका, देवकन्या, काञ्ची, इवेतपर्वत, गुल्म सहित पर्यलीवान्, उज्जियनी, गर्गराट, कुरुक्षेत्र ग्रौर मेरू है। कररा कुतुहल में कहा है— जिस दिन मेष का रिव हो उस दिन के पूर्व के श्रपनांश दिन रखकर बाद के दिन मध्याह्न काल में शरीर की जो स्रंगुल स्रौर व्यंगुल छाया हो वह स्रक्षप्रभा-विषुवच्छाया कही जाती है । उसे अनुत्रम से १०-८-१० से गुणा कर अंत्य-गुणा की संख्या को तीन से भाज्य करने पर जो श्रङ्क श्राये वे तीन चरखण्ड कहे जाते हैं । यथा मध्यदेश में छाया ५ ग्रंगुल श्रौर ८ व्यंगुल है, उसे उपरोक्त संख्या से गुणा करने पर ५१-४१-५१ म्राते है। ग्रन्तिम संख्या को तीन से भाग देने पर सत्तर श्राते हैं । इससे यह ज्ञात हुत्रा कि मध्यदेश के चरखंड ५१-४१ श्रौर १७ हैं । मेषादि लग्नों का लंकोदय मान २३८, २६६, ३२३ कम से, उत्क्रम से उत्कम, ग्रौर कम से है । इसमें इब्ट देश के चरखण्ड को अनुक्रम में अनुक्रम से घटाने पर तथा उत्क्रम में उत्कम रखने से मेषादि छः लग्न के पलमान तैयार होते हैं ग्रीर उन्हीं छः को उलटने से नुलादि छः राशि के लग्न पल म्राते हैं। मघ्यदेश के चरखण्ड ५१-४१ ग्रीर १७ हैं तो उस स्थान

[33]

लग्नमाल लाने के लिये उसे लंकोदय के लग्न पल में से घटाना चाहिये। यथा-

| राशि नाम         | मेष वृषम    |     | मिथुन  | कर्क           | सिंह        | कन्या  |
|------------------|-------------|-----|--------|----------------|-------------|--------|
|                  | मीन कुम्भ   |     | मकर    | घन             | वृश्चिक     | तुला   |
| लङ्का में लग्नपल | २७ <b>५</b> | 1   | ३२३    | <b>२</b> २३    | <b>२</b> ६६ | २७५    |
| म०के चरखण्ड      | हा. ५१      |     | हा. १७ | वृ. <b>१</b> ७ | वृ. ४१      | वृ. ५१ |
| मध्य० के पल      | २२७         | २५५ | ३०६    | ३४०            | ३४०         | ३२६    |

त्रग्गहील्लपुर पाटगा के चरखंड ५३-४३ ग्रौर १८ है तथा लग्नपल इस प्रकार है—

मेषस्तत्त्वयमैः २२५ रसेषुयमलै २५६, राशिवृषोऽम्भोपलैः, पञ्चन्योमहृताशनै ३०५ श्व मिथुनः, कर्कः कुवेदाग्निभिः ३४१। सिहःपाणिपयोधिपावक ३४२ मितैः, कन्या कुलोकित्रकैः ३३१ एतेऽप्युत्क्रमतस्तुलाद्य इह स्युर्गोर्जरे मण्डले ॥ १॥

गुर्जर देश में मेष के लग्न पल २२४, वृपभ २४६, मिथुन ३०४, कर्क ३४१, सिंह ३४२, तथा कन्या ३३१ । इन छहों संख्या को विलोम (उलटना) करने से तुला के ३३१, वृश्चिक ३४२, धन ३४१, मकर ३०४. कुम्भ २४६ ग्रीर मीन २२४ है ।

ंस्पष्ट सूर्य की रीति— चालू संक्रान्ति की गत घड़ी की ३० से गुणा कर ग्रांतरभुक्त घटिका से भाग देने पर फल में अंश आते हैं ग्रीर उसे ६० से गुणा करने पर, ग्रांतरभुक्ति से भाग देने पर कला-विकला भी ग्राती है। जैसे संक्रान्ति दिन की शेप पड़ी २२, मध्य के दिन १६ की घड़ी ६६०, इब्टे दिन गत घड़ी १२ पल २२, अर्थात् मेषार्क के १७ वें दिन इब्ट काल में गत घड़ीं ६६४, पल २२ है, उसे ३० से गुणा कर १८५७ से भाजित करने पर श्रंश १६, कला ३ और विकला ३० आती है । स्रर्थात् उस दिन कर्क लग्न के कन्या नवमांश में सूर्य ०-१६-३-३० है । उसमें अयनांश मिलाने चाहिये ।

प्रत्येक वर्ष का ग्रयनांश १ कला, १ विकला ग्रीर परम विकला २० है। ये श्रयनांश लग्नक्रांति ग्रीर चर में उपयोगी है। इन श्रयनांश को स्पष्ट सूर्य में मिलाने से सायनांश सूर्य होते हैं।

हेमहंसगणि निरयन लग्न के लिये कहते हैं— सूर्य लग्न की भोग्य घड़ी, मध्य लग्न की घड़ी, इन्ट लग्न के गत नवमांश की घड़ियाँ, इन्ट लग्न का तीसरा भाग (अंश ११ और कला ७ का होता है) और इन्ट लग्न का प्रवृत्यंश का योग करने पर इन्ट नवमांश के घड़ी पल श्रायेंगे । निरयन लग्न में सायन रीति से थोड़ा फेरफार है किन्तु उसमें दोष नहीं मानते हैं।

रात्रि का लग्न लाने के लिये उदयमान नक्षत्र से लग्न का निर्णिय करना चाहिये, जैसे जिस पर नक्षत्र हो उससे ग्राठवें नक्षत्र का पूर्व में उदय होता है। सायगा सूर्य के अंश को दैनिक वृद्धि प्राप्त करके पलों से गुणा कर उसे मिलाते स्पष्ट सायन सूर्य का दिनमान ग्रायगा। जैसे वृषाकं के ग्रंश १, कला ३७ है। उसे वृष राशि की दैनिक वृद्धि पल २ विपल पर से गुणा करने पर इष्ट दिन के वृद्धि पल ४ विपल ३६ ग्राते हैं। उसे ग्रहंमान घड़ी ३१ पल ३६ में बढाते इष्ट दिनमान ३१, पल ४०, विपल ३६ होते हैं।

प्रन राशि की वर्ग शुद्धि के विषय में विवरण स्पष्ट कर (रहे हैं—

#### [ 808]

हर एक राशि के तीसवें भाग का नाम त्रिशांश है ग्रीर त्रिशांश के साठवें भाग का नाम लिप्ता है। जिस पर होरादि की स्पष्टता होती है।

#### १ होरा---

लग्न के ना सो कला प्रमाण के दो भाग होते हैं, उनका नाम होरा है। इनका स्वामी चंद्र ग्रौर सूर्य है। यदि एक लग्न की होरा हो तो प्रथम होरा का स्वामी रिव ग्रौर दूसरी होरा का स्वामी चन्द्र है। यदि युग्म लग्न की होरा हो तो प्रथम होरा चंद्र की तथा द्वितीय होरा सूर्य की है। यहाँ चन्द्र की होरा दीक्षा, प्रतिष्ठा में ग्रहण योग्य मानी गई है।

## २ द्रेष्कारण-

लग्न के तीसरे भाग का नाम द्रोप्काण है । जो ६०० कला के मानवाला होता है । जिसमें पहला द्रोप्काण स्वयं की राशि का, दूसरा पांचवीं राशि का ग्रीर तीसरा नवमीं राशि का होता है ग्रीर जिस-जिस राशि का द्रोप्काण होता है उसके पित उस द्रोप्काण के पित होते हैं । जैसे वृष राशि में वृषभ, कन्या ग्रीर मकर नाम वाला द्राप्काण ग्राता है ग्रीर उसके पित शुक, वृष ग्रीर शिन है । यदि द्रोप्काण का पित शुभ स्थान में हो तो वह मुहूर्त श्रीयस्कर है ।

#### ३ सप्तमांश---

राशि के सातवें भाग का नाम सप्तमांश है। सप्तमांश वालो राशि के अधिपति ही सप्तमांश के अधिपति होते हैं। सप्तमांश को वहुत प्रमाणभूत नहीं मानते हैं। इससे छः वर्ग शुद्धि में इसकी जरूरत नहीं मानी जातो।

#### ४ नवसांश—

लग्न का नवमा भाग नवमांश कहा जाता है। जो २०० लिप्ता प्रमाण का होता है। नवांश प्रत्येक चतुष्क में प्रथम, दशम, सप्तम ग्रीर चतुर्थ राशि के नाम से शुरू होता है। इष्ट नवांश की राशि के स्वामी ही नवांश के स्वामी हैं। ग्रतः वलवान स्वामी का नवांश' ग्रीर जहाँ तक सम्भव हो सीम्य ग्रह का नवांश श्रुभ कार्यों में ग्रहण करना चाहिये। नवांश में तृतोय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम ग्रीर नवम ग्रंश जन्म राशि में श्रेयस्कर है। षष्ठम अंश मध्यम है। द्वितीय ग्रंश अधम है—यह 'पूर्णभद्र' का मत है। राशि के नाम वाला नवमांश वर्गोत्तम कहा जाता है। चर राशि में प्रथम, स्थिर राशि में द्वितीय तथा दिस्वभाव में तृतीय नवांश स्वनाम वाला होता है और यही वर्गोत्तम है। राशि का अंत्यभाग ग्रह्मवल वाला होता है । इससे हर एक ग्रन्तिम नवांश त्याज्य है। किन्तु ग्रन्तिम नवांश वर्गोत्तम हो तो शुभ है।

अणहिल्लपुर में हर एक लग्न के नवांश पल निम्न सारणी के श्रनुसार है—

| लग्न          | पल | ग्रक्षर | व्यक्षर | मिनिट        | सेकण्ड                         |
|---------------|----|---------|---------|--------------|--------------------------------|
| मेष, मीन      | २४ | o       | 0       | १०           | o                              |
| वृष, कुम्भ    | २८ | २६      | ४०      | ११           | રર <u>ર</u>                    |
| मिथुन, मकर    | ३३ | ४३      | ২,      | १३           | भू भू <u>भू</u>                |
| कर्क, घन      | ₹७ | प्र३    | २०      | १प्र         | € <u>₹</u>                     |
| सिंह, वृश्चिक | ३८ | •       | 0       | - <b>8</b> A | १२                             |
| कन्या, तुला   | ३६ | ४६      | , so.   | 188          | &5 <sup>3</sup> / <sub>3</sub> |

#### ५ द्वादंशांश---

राशि के बारहवें भाग का नाम द्वादशांश है। जो १५० लिप्ता का होता है। प्रत्येक राशि में प्रथम स्वयं का द्वादशांश होता है। पश्चात् अनुक्रम से हर एक राशि के द्वादशांश आते हैं। जो राशि द्वादशांश के नाम में हो और उसका जो पित हो वही द्वादशांश का पित माना जाता है। इष्ट द्वादशांश पित शुभ हो तो श्रेष्ठ गिना जाता है।

#### र्द सप्तविशत्यंश—

राशि के सत्ताइसवें भाग का नाम सप्तविशत्यंश है, जिसे प्रवृत्यंश भो कहते हैं । जो ६७ लिप्ता प्रमाण वाला है । इसकी स्रावश्यकता लग्न बनाने में पड़ती है । षड्वगं शुद्धि में स्रावश्यकता नहीं रहती ।

#### ৩ স্বীহাাাহা—

राशि के तीसवें भाग का नाम त्रीशांश है । जिसका ६० लिप्ता का प्रमाण है ऐकी लग्न में प्रथम पांच त्रीशांश का स्वामी मङ्गल है । द्वितीय पाँच त्रीशांश का स्वामी शिन है, बाद के आठ त्रीशांश का स्वामी गुरु है । सात त्रीशांश का स्वामी वुध है तथा अन्तिम पाँच त्रीशांश का स्वामी शिन है तथा युग्म (वेकी) लग्न में इसका विलोम है । सामान्य रीति से सौम्य यह के त्रीशांश में मुहूर्त श्रोडिठ है । वारह राशियों के उत्तम त्रीशांश इस प्रकार हैं—मेष २१, वृष १४-२०, मिथुन १७, कर्क (४) द, सिंह १८, कन्या द, तुला २४, वृश्चिक १२, धन १७, मकर १४, कुम्भ २६ और मीन (४) द त्रीशांश शुभ है ।

श्रणहिल्लपुर पाटण में मेषादि राशि का त्रीशांश मान निम्न प्रकार से है—

| राशि        | पल | ग्रक्षर | पल            | ग्रक्षर    |    |
|-------------|----|---------|---------------|------------|----|
| मेष, मीन    | 9  | क्      | कर्क, धन      | १ <b>१</b> | રર |
| वृषभ, कुम्भ | 5  | कर      | सिंह, वृश्चिक | ११         | ૨૪ |
| मिथुन, मकर  | 8• | १°      | कन्या, तुला   | <b>१</b> १ | ૨  |

ये होरा, द्रोब्काण, नवमांश, द्वादशांश श्रीर त्रीशांश की शुद्धि पंचवर्ग शुद्धि कही जाती है। इस लग्न के साथ गिनने पर पड्वर्ग शुद्धि हो जाती है। छः वर्ग से शुद्ध लग्न अतिश्रोब्ठ कहा जाता है। वर्गफल के लिये कहा गया है—

लग्ने नूनं चिन्तयेद्देहभावं, होरायां वै संपदाद्यं सुखं च ।
स्याद् द्रोष्काएो भ्रातृजं भावरूपं, सप्तांशे स्यात् सन्तिः पुत्र-पुत्री
नूनं नवांशेऽपि कलत्रभावं, स्याद्द्वादशांशे पितृ-मातृ सौख्यम् ।
त्रिशांशके कष्टफलं विलोक्यं, होरागमे होरविदो विदन्ति ।।२॥

ज्योतिषित्रद् लग्न में देहभाव का विचार करे, क्योंकि होरा में लक्ष्मी ग्रौर सुख, द्रोक्षण में वन्धु-स्नेह, सप्तांश में पुत्र-पुत्री की सन्तित, नवांश में स्त्री, द्वादशांश में माता-पिता का सुख ग्रौर त्रीशांश में कष्ट सम्बन्धी विचार करते हैं।

एक-एक राशि में सवा दो नक्षत्रों का समावेश होता है श्रीर सवा दो नक्षत्र के नौ पद (पाये) चतुर्थांश राशि के नवांश कहे जाते हैं । कम निम्नानुसार है—

| अश्विनी ४        | भरगी ४            | कृतिका १         | मेष     |
|------------------|-------------------|------------------|---------|
| कृतिका ३         | रोहिणी ४          | मृगशिर २         | वृषभ    |
| मृगशिर २         | म्राद्वी ४        | पुनर्वसु ३       | मिथुन   |
| पुनर्वसु १       | पुष्य ४           | ग्रहलेषा ४       | कर्क    |
| मधा ४            | पूर्वा फाल्गुनी ४ | उत्तराफाल्गुनी 🕻 | सिंह    |
| उत्तराफाल्गुनी ३ | हस्त ४            | वित्रा २         | क्चा    |
| चित्रा २         | स्वाति ४          | विषाखा ३         | तुला    |
| विशाखा १         | अनुराधा ४         | ज्येष्ठा ४       | वृश्चिक |
| मूल ४            | पूर्वाषाहा ४      | उत्तराषाढा १     | धन      |
| उषा. ३ (ग्रमि.)  | श्रत्रण ४         | धनिष्ठा २        | मकर     |
| धनिष्ठा २        | शतभिषा ४          | पूर्वाभाद्रपद ३  | कुम्भ   |
| पूर्वीभाद्रपद १  | उत्तराभाद्रपद ४   | रेवती ४          | मीन     |
|                  | <del></del>       |                  |         |

वारह राशियों के अक्षरों के लिये कहा है—

मेषे स्युः चुलग्रा वृषे इव मताः युग्मे कघा ङा छहाः,
कर्के हीड हरी मटा किनषु वै टोपाः षणाठा मताः।

तौलौ रात ग्रलौ नतोय धनुषः ये भा धफा ढा मताः,

मेप — चुचेचो लालि सूले नो ग्रा वृषभ — इउए ग्रोविव बुवेबो। मिथुन — कि कुकेको घड़ छह। कर्क — हिहुहेहो उडिहुडेडो। सिंह— म मि मु मे मो ट टि टु टे ।
कन्या— टो प पी पु पे पो ष ण ढ ।
तुला— र रि रू रे रो त ति तु ते ।
वृश्चिक— न नि नु ने नो तो य यि यु ।
धन— ये यो भ भि भु भे ध फ ढ ।
मकर— भो ज जी जु जे जो ख खो खु खे खो ग गी।
कुम्भ— गु गे गो स सि सु से सो द ।
मीन— द दी दु दे दो श ल थ च ची ।

इनमें हस्व ग्रौर दीर्घ का भेद नहीं है। दोनों का समा-वेश हो सकता है। यथा कर्क में हि ग्रौर ही दोनों का ग्रावश्य-कतानुसार प्रयोग हो सकता है।

लग्न श्रौर राशियों का स्वरूप—

मेषादि राशियों का रंग अनुक्रम से इस प्रकार है— लाल, इवेत, (हरित, पीत) हरित, लाल, शुभ्र, चितकवरा, श्याम, पिग (पीला-लाल) पिंग चितकवरा, पीत तथा मटमैला। मेषादि बारह राशियाँ पूर्वादि चार दिशाओं की स्वामी है। अनुक्रम से इस प्रकार है—

मेष, सिंह श्रीर धन पूर्व दिशा के पित हैं।

हषभ, कन्या श्रीर मकर दक्षिण दिशा के पित ।

मिथुन, तुला श्रीर कुम्भ पश्चिम दिशा के स्वामी।

कर्क, वृश्चिक श्रीर मीन उत्तर दिशा के पित ।

इनका प्रयोजन यात्रा में होता है । अनुक्रम से वारह राशियों की चर, स्थिर ग्रीर दिस्वभाव संज्ञा है । यह संज्ञा जन्म फल ग्रीर चोरी गई वस्तु में जरूरी है ।

स्वभाव में मेष, सिंह, मकर, वृश्चिक और कुम्भ राशियाँ कूर हैं, शेप राशियाँ सीम्य हैं। सीम्य ग्रह की हिष्ट वाली

राशियां सौम्य हैं और कूर ग्रह की दृष्टिवाली राशियां क्रूर हैं। इसी प्रकार मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, घनु और मकर राशियां रात्रि में वलवान हैं, शेष दिन में वलवान हैं। ऐकी राशि पुरुष श्रौर युग्म (बैकी) राशि स्त्री है। दिन की वलवान छः राशियों का उदय होते समय मस्तक पूर्व दिखने से ये शीर्षोदय कही जाती है रात्रि में बलवान राशियों की पीठ प्रथम उदित होने से ये पृष्ठो-दय कही जाती है। किन्तु मीन दोनों होने से शीर्षपृष्ठोदय वा उभोदय मानी जाती है। शीर्षोदय राशि यात्रादि में शुभ श्रथांत् दिन में बलवान राशियों में यात्रा करनी चाहिये। राशियों के स्वामी के लिये कहा है—

मेषादीशाः कुजः शुक्रो, बुधश्चन्द्रो रविर्बुधः । शुक्रः कुजो गुरुर्मन्दो, मन्दो जीव इति क्रमात् ॥ १ ॥

मेषादि राशियों के स्वामी कम से इस प्रकार है— मंगल गुक, बुध, चन्द्र, रिव, बुध, शुक, मङ्गल, गुरु, शिन, शिन ग्रीर गुरु हैं । जिन-जिन राशियों के ग्रह ग्रिधिपति हैं वे वे राशियाँ ग्रपने-ग्रपने भुवन के रूप में गिनी जाती हैं । राहु का घर कन्या है।

सूर्यादोनामुरुवाः, श्रजवृषमृगयुवतिकर्कमीनतुलाः । दिग्गुप्त्यष्टाविशति–तिथोषु भ विशतिभिरंशैः ॥ १ ॥

सूर्यादि सात ग्रहों के उच्च स्थान कम से इस प्रकार हैं— मेष, वृषभ, मकर, कन्या, कर्क, मीन और तुला । ये स्थान ग्रहों के हर्ष स्थान या विलासभुवन है, ग्रीर भी रिव ग्रादि ग्रह ग्रपने— ग्रपने उच्च स्थान के ग्रनुक्रम में— दस, तीन, ग्रहाइस, पन्द्रह, पांच सत्ताइस ग्रीर वीसर्वे त्रीशांश तक के अंश परम उच्च हैं । राहुं का उच्च स्थान मिथुन ग्रीर केतु का उच्च स्थान धन हैं । उच्च स्थान के लिये त्रैलोक्य प्रकाश में कहा है-

लग्ने तुंगे सदा लक्ष्मी-स्तुर्ये तुंगे घनागमः।
तुंगजायास्तगे तुंगे, खे तुंगे राज्यसंभवः।। १।।
लाभे तुंगे महालाभो, भाग्ये तुंगे च दीक्षितः॥

लग्न कुण्डली में प्रथम, चतुर्थ, सातवां और दशम स्थान उच्चग्रहयुक्त हो तो कम से— ग्रक्षयधन, धनवृद्धि, सुलक्षणी स्त्री श्रौर राज्य मिलता है तथा ग्यारहवें भुवन में उच्चग्रह हो तो बहुत हो बड़े लाभ का ग्रधिकारी होता है। नवम स्थान में उच्च ग्रह हो तो दीक्षा लेता है। ग्रन्य ग्रंथों में भी कहा है— जन्मने बाले की कुण्डली में एक ऊँचा ग्रह हो तो मांडलिक, तीन ऊँचे ग्रह हों तो राजा, पाँच ऊँचे ग्रह हों तो वासुदेव, छः उच्च के ग्रह हो तो चकवर्ती और ग्रह उच्च के हो तो तीर्थङ्कर होता है। यदि राहु उच्च का हो तो केतु भी उच्च गिना जाता है। कल्पसूत्र में प्रभु महावीर स्वामी की जन्मकुण्डली में तीसवाँ 'भस्मग्रह' होने का निर्देश है। स्वग्रही के लिये जन्म कुण्डली में कहा है—

#### त्रिभिः स्वस्थानैर्गमन्त्री, त्रिभिरुच्चैर्नराधिपः ।।

जन्म कुण्डली में तीन ग्रह स्वग्रही हो तो मंत्री और तीन ग्रह उच्च हो तो राजा होता है।

हर एक ग्रह को उसके उच्च स्थान से सातवीं राशि नीच स्थान है। जिससे रिव भ्रादि का नीच स्थान ऋम से— तुला, वृश्चिक, कर्क, मीन, मकर, कन्या, मेष, धन ग्रीर मिथुन राशि है ग्रीर जैसे उच्चराशि के दश आदि परमोच्च स्थान है वैसे ही नीच राशि के भी वही अंश परम नीच भी है। ग्रानुक्रम से इस प्रकार है— १०-३-२५-१४-५-२७ ग्रीर २० त्रीशांशों में रिव आदि नव ग्रह परम नीच के होते हैं।

#### [308]

जन्मकुण्डली के नौच ग्रहों के लिये कहा है-

## त्रिभिनींचर्भवेद् दासः, त्रिभिरस्तिमतैर्जंडः ।

ं जिसकी जन्म कुण्डली में नीच तीन ग्रह हो तो वह दौस होता है ग्रौर ग्रस्त के तीन ग्रह हो तो जड़ होता है । ग्रम्य भी—

श्रन्धं दिगम्बरं मूर्खं, परिपण्डोपजीविनम् । कुर्यातामितनीचस्थौ, पुरुषं चन्द्र-भास्करौ ॥ १ ॥

जन्म कुण्डली में ग्रति नीच स्थान में रहा हुग्रा चंद्र श्रीर सूर्य पुरुष को श्रंध, गरीव, हीन, मूर्ख श्रीर भिक्षुक वनाता है । श्रन्य भी—

# सिंहो वृषोऽजो प्रमदा घनुश्च, तुलाघटोकुम्भ-हरी त्रिकोराम् ।

सूर्यादि नव ग्रहों का श्रनुक्रम से— सिंह, वृषभ, मेष, कन्या, धन, तुला, कुम्भ श्रीर सिंह त्रिकोण स्थान हैं । ज्योतिर्विद् इन स्थानों का वल उच्च से न्यून समभते हैं ।

उपरोक्त स्वयं की राशि, स्वयं का उच्च स्थान श्रीर स्वयं का त्रिकोण में रहे ग्रह श्रेष्ठ गिने जाते हैं।

उच्च ग्रह स्वयं के उच्च स्थान के स्वामी के साथ मित्र भाव वाले होते हैं ग्रौर स्वयं के भुवन से सातवें भुवन का शत्रु होता है। इस प्रमाण से उच्चस्थानादि से कितने ही ग्रहों का मैत्री भाव ग्रौर कितने ही ग्रहों का शत्रुभाव समभा जाता है। राशि के रस, शरीर, मान, वासस्थान, भ्रमणस्थान, प्लवत्व, प्रमाणाभा, शटका, लग्नमान ग्रौर तत्वादि ग्रन्य ग्रंथों से ज्ञात हो सकता है। विषय के विस्तार से हम यहां नहीं दे रहे हैं।

| नाम               | मेष          | वृष<br>काभ | मिथुन<br>गुरुर | कर्क | सिंह<br>वृश्चिक | कन्या       |
|-------------------|--------------|------------|----------------|------|-----------------|-------------|
|                   | मीन          | कुम्भ      | मकर            | धन   | पुरिषक          | तुला        |
| लंका लग्न पल      | २७८          | 335        | ३२३            | ३२३  | २६६             | २७=         |
| मध्यदेश पल        | २२७          | २४८        | ३०६            | ३४०  | ३४०             | ३२६         |
| जोधपुर            | २१⊏          | २५१        | ३०३            | ३४३  | ३४७             | ३३८         |
| राजस्थान पल       | २३३          | २६३        | ३०५            | ३४५  | ३२४             | ३२३         |
| दिल्ली पल         | २ <b>१</b> ४ | २४०        | ३०१            | ३४५  | इप्र१           | ३४२         |
| लग्न पल           | २२५          | २५६        | ३०५            | ३४१  | ३४२             | ३३१         |
| ( पाटगा ) होरा पल | ११२          | १२८        | १५२            | १७०  | १७१             | १६५         |
| विपल              | ३०           | •          | ३०             | ३०   | ٥               | ३०          |
| द्रोब्काग् पल     | <b>૭</b> ૪   | दर         | १०१            | ११३  | ११४             | ११•         |
| विपल              | 0            | २०         | ४०             | ४०   | 0               | २०          |
| नवांश पल          | રપ્          | २८         | ३३             | ₽७   | ३८              | ३६          |
| ग्रक्षर           | •            | २६         | ५३             | ५३   | 0               | ४६          |
| व्यक्षर           | o            | ४०         | २०             | २०   | ۵               | ४०          |
| द्वादशांश पल      | १८           | २१         | ર૪             | २८   | २८              | २७          |
| विपल              | २५           | २०         | ર૪             | રપ્ર | ३०              | ३४          |
| त्रीशांश पल       | b            | 5          | १•             | ११   | ११              | ११          |
| प्रमाणाभा         | २०           | २४         | २८             | ३२   | ३६              | ४०          |
| शटक1              | 200          | २४०        | २८०            | ३२०  | ३६०             | 80 <b>0</b> |
| लग्न मिनिट        | 03           | १०२        | १२२            | १३६  | १३६             | १३२         |
| •                 | ι            | ١ .        | 1              | 1    | , (             |             |

| सेकण्ड          | . 0        | ર્૪   | o              | ર્૪        | ४५           | २४    |
|-----------------|------------|-------|----------------|------------|--------------|-------|
| होरा मिनिट      | <b>४</b> ሂ | પ્રશ  | ६१             | Ę          | ६८           | ६६    |
| सेकण्ड          | ۵          | १२    | o              | १२         | ંર૪          | १२    |
| द्रेष्काण मिनिट | ₹०         | ३४    | ४०             | <b>ል</b> ጀ | ४५           | ४४    |
| सेकण्ड          | ٥          | দ     | ४०             | २८         | ३६           | ß     |
| नवांश मिनिट     | १०         | ११    | १३             | १५         | १५           | १४    |
| सेकण्ड :        | ۰          | २२    | <del>३</del> ३ | 3          | १२           | ४२    |
| Яo              | 0          | ४०    | २०             | २०         | ۰            | ४०    |
| द्वादशांश मिनिट | 9          | 5     | १०             | ११         | ११           | ११    |
| सेकण्ड          | २२         | ३२    | १०             | २२         | २४           | २     |
| त्रिशांश मिनिट  | 3          | ₽     | ४              | ४          | ४            | 8     |
| सेकण्ड          | 0          | રજાાા | ٧              | ३२॥।       | <b>३३।।।</b> | રજાાા |



# राशि लग्न चक्र

|         |                |            | _          | _                    |             |                      |                |                |               |
|---------|----------------|------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| मीन     | ur<br> <br> -  | द्रभाः १   | ड०भा०      | रेबती                | >•          | १८५१                 | ઝ              | ~<br>E-        |               |
| कुरभ    | Or<br>M        | धनि० य     | হারত       | पू०भा <i>०</i><br>३  | ⊅ł          | % ৫ খ                | m.<br>O        | 15<br>1<br>100 |               |
| मुक्त   | रुर            | उ.षा. ३    | श्रवरा     | धनिष्ठा<br>२         | ns.         | <b>၅</b> 3၈ <b>%</b> | m,             | અ              |               |
| धन      | වර             | मुल        | तू. षाः    | उ. षा.<br>१          | ⊅f          | 040%                 | w<br>w         | 9-1-<br>9-1-   | W             |
| वृश्चिक | 63             | वि० १      | भ्रानु०    | च्येच्टा             | >>          | १७६६                 | w.             | >>             |               |
| तुला    | >>             | चित्रा २   | स्वाति     | नित्रा २ विशाखा<br>३ | W           | १न६३                 | °.             | រ              | αJ            |
| कन्या   | <u>u</u><br>>> | उ.फा. ३    | हस्त       | चित्रा २             | œ           | १८२७                 | 3%             | w              |               |
| सिंह    | ະ              | मधा        | पूर्वा फा. | उत्तरा<br>फा॰ १      | ~           | १व६२                 | ប              | Ugn            |               |
| म       | >><br>''       | पुन १      | तुरम       | पुन० वृष्यस्तेषा     | ٥           | १५५५                 | ଚ୍ୟୁ           | ~              | m             |
| मिथुन   | 200            | मुग्न २    | आद्री      |                      | ~           | ९<br>१<br>१          | 9<br>8         | us             |               |
| वृषम    | 8              | 160<br>00  | रोहिणी     | सृत् २               | ſΥ          | १८६५                 | 9%             | u.             | <i>&gt;</i> 1 |
| भेष     | જ              | अश्विनो    | भरणी       | &<br>&               | m           | อน<br>เก             | ४              | 9              | W             |
| नाम     | शुभ त्रिशांश   | नक्षत्रपाद |            |                      | मध्यातिखाया | आंतरभुक्ति           | स्यूलभुक्तिकला | શુમ            | नवमांश        |

|           |          |   |             |             | [       | ११३]         |               |                                         |          |         |          |                  |
|-----------|----------|---|-------------|-------------|---------|--------------|---------------|-----------------------------------------|----------|---------|----------|------------------|
|           | मीन      |   | मुखि०       | फाल्गुन     | बसंत    | r            | វេ            | 78-88                                   | दा ना    | क्षा या | दि शा    | भिष्य चा         |
|           | ऊध्य     |   | भय          | महा         | शिशिर   | <b>&gt;</b>  | ß             | 83-88                                   | मो सा    |         | मू सा    |                  |
|           | मकर      |   | जरा         | <b>नोष</b>  | शिशिर   | <u>%</u>     | រេ            | 48-89                                   | खाःजा    |         | मो जा    | खा गा            |
| •         | धन       |   | स्तुति      | मार्ग०      | हेमन्त  | or<br>,      | O'            | ×3-88                                   | 10,      | च<br>स  | ये भा घा | मा ला            |
|           | बृश्चिक  |   | निदा        | कार्तिक     | हेमन्त  | °            | 8             | 8-80                                    | नो या    |         | तो ना    |                  |
| वस्र      | तुला     |   | रति         | म्रासोज     | शरद     | £            | USP           | 2-40                                    | रा ता    |         | रा ता    |                  |
|           | कन्या    |   | প্য         | भाद्र०      | शरद     | น            | 8             | o}-9                                    | वा ठ     | E)      | टो पा    | व प              |
| राशि लग्न | सिंह     |   | हास         | श्राबण      | वपि     | 68           | ųγ            | ° ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | मा टा    |         | मा हा    | ,                |
| 12        | म        |   | संय         | अवाढ        | वर्षा   | 132          | %             | λ-»                                     | स्य प्रम |         | त्ये ब   |                  |
|           | मिथुन    |   | मुप         | ज्येष्ठ     | ग्रीष्म | ŗ            | >>            | 3-4                                     | म छ प    |         | का धा    | उ छ हा           |
|           | वृत्भ    | , | lt<br>he    | व<br>वशाख   | म्रीष्म | >>           | %             | 7-4                                     | वा       | र्व     | इ        |                  |
|           | मेव      |   | र्भ         | ज्ञ<br>प्रा | वसंत    |              | >             | <b>≯</b><br>-<br>~                      | অ<br>ম   | hor     | ेव<br>अ  | <u> </u><br>श्रा |
|           | <u> </u> |   | चट दाद्यांश | × 1         | o to    | रिवदग्धातिथि | चंद्रदाधातिषि | कर तिथि                                 | मधार १   |         | श्रदार २ |                  |

|              | [ \$ 6 8 ] |              |            |                            |              |                |           |         |       |           |                  |        |
|--------------|------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------|---------|-------|-----------|------------------|--------|
| मरस्य        | দ্র        | अत्प<br>बन्न | व. ज. वो   | धूमिल                      | मलाह्य       | उत्तर          | ्रोण      | सो म्य  |       | युरम      | स्त्री           | रात्रि |
| घटसहित<br>नर | एक         | समान         | समान       | पीत                        | भभूतो<br>रंग | पश्चिम         | स्थिय     | %       | ₩°    | ऐकी       | <b>%</b>         | रात्रि |
| ĝ,           | দেশ        | था           | त<br>त     | चित्र वि.                  |              | दक्षिए         | प्न<br>या | सीम्य   | ₩°    | युरम      | स्त्रो           | रावि   |
| श्ररवनर      | 'ট         | निर्मल       | e ro       | रिंग                       | ला. भी.      | ्व<br>रव       | ीळ<br>o   | 14°     |       | ऐकी       | क                | रात्रि |
| वी॰          | एक         | वऋ           | धनुष्य     | पिंग                       | ला.वी.       | उत्तर          | स्थिर     | सौम्य   | ₩°    | युगम      | स्त्री           | दिन    |
| 可定           | एक         | थ्र<br>ल     | श्रील      | श्याम                      | मेचक         | पश्चिम         | व         | بر<br>ج |       | ऐकी       | સ                | दिन    |
| कत्या        | एक         | श्रुलि       | श्रील      | विचित्र                    |              | द क्षण         | ক্র       | सौम्य   |       | युरम      | स्त्री           | दिन    |
| शैलाचार      | एक         | वॐ           | ध नुष्य    | म्<br>हव                   | श्वेत        | 4 <del>6</del> | स्थिर     | ₩°      | ₩°    | ऐकी       | तुः              | वम     |
| कच्छप        | एक         | निर्मल       | ક્યું<br>ક | लाल                        | रुवे. ला.    | डतस            | व         | सीम्य   |       | युरम      | स्त्रो           | रात्रि |
| दंयति        | क          | is no        | द • द न व  | हरित                       | की. हो.      | पश्चिम         | ीय<br>o   | ₩<br>₩  |       | ऐको       | ್ಕೆ              | रात्रि |
| arran.       | 12 P       | समान         |            |                            |              | दक्षिण         | स्थिर     | सीम्य   |       | युगम      | स्त्रो           | रात्रि |
| j<br>R       | 7 K        | सम           | त्र<br>त्य | लाल                        |              | पुष            |           |         |       |           | چ<br>چ           |        |
|              | स्वक्ष     | रहान         | cineta)    | ,<br>,<br>,<br>,<br>,<br>, | रंग          | दिशाएँ         | स्वभाव    | स्वभाव  | महबाल | ऐकी युग्म | ( बेको )<br>लिंग | कालफल  |

|    |          |           |            |            |            | _        | _        |         |          |         |       |  |
|----|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|----------|---------|-------|--|
| 21 | उभव      | শুহ       | श्रीक      | ক্র<br>তেগ | र.सो.      | तुना     | ্য<br>ভা | क्रम    | प्रशुभ   | मन      | मध्यम |  |
| Ċ  | संस      | शनि       | 0          |            | <b>5</b> 4 | कन्या    | त्रोति   | मकर     | अं षठ    | मिथुन   | मध्यम |  |
|    | त्र<br>र | श्रमि     | भीम        | જ્ય        | र सो.      | सिह      | হাসু     |         |          | ञ्जू    | शुम   |  |
|    | र्युख    | गुरु      | केतु       | (5)<br>(5) | ಘ          | भुः      | श्रीति   | वृधिन   | श्रे ध्ठ | मेष     | श्रीम |  |
| -  | सिर      | भोम       | 0          | सोम        | र.सो.      | मिथुन    | श्र      | तुला    | मधुभ     | मीन     | ગુમ   |  |
|    | सिय      | स्थ       | यानि       | रवि        |            |          | त्रोति   | क्रमा   | भ्र      | अस्भ    | र्शुभ |  |
| -  | सिर      | र्व<br>एक | रहे<br>रहे | গুক        | र.सो.      | मेव      | হাস্     | सिंह    | ગુમ      | मकर     | मध्यम |  |
| _  | सिर      | र्वि      | 0          |            |            |          | त्रोति   | कर्क    | भ्रहेट   | प<br>द  | जुभ   |  |
| _  | 263      | सोम       | 35         | भोम        | र.सो.      | क्रम     | शमु      | मिथ्न   | मगुभतर   | वृश्चिक | मध्यम |  |
| -  | सिर      | त्व       | Hes Hes    | भेत        | ಘ          |          |          |         | श्रेष्ठ  | मुला    | शुभ   |  |
| -  | विध्य    | - A       | सोम        | 6          | स्वि       | धन स     | वानु     | भेष     | पशुभ     | कन्या   | गुभ   |  |
| -  | र्वस्ट   | भौम       |            | शनि        |            | त्रश्चिक | श्रीति   |         |          | सिंह    | शुम   |  |
|    | उदय      | स्वामी मह | उच्च ग्रह  | नीच ग्रह   | विति ग्रह  | पडक्स    | কল       | वो वारह |          | ं नक    |       |  |

## प्रश्न शतक व्रत्ति श्लोक १-१५

|    |                     |      |           |            | -        | -        | -         |
|----|---------------------|------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| ~  | विकोण उच्च          |      | मूलत्रिको | उच्च       | त्रिकोण  | पूरुविको | त्रिक्रीण |
| ~  | त्रिकोण उच्च        |      | 5         |            |          | ž .      | *         |
| ~  | [त्रकोण परमो च्च    | - he | *         | =          | 8.       | *        | -         |
| 0. | त्रिकोण चंद्र त्रि. |      | :         | 2          | त्रिकोण  |          |           |
| અ  | त्रिकोण "           |      | <u> </u>  | **         | शुक्रगृह | -        | -         |
| ď  | त्रिक्तोण "         |      | •         | :          |          | गुरुगुह  | =         |
| P  | भौमगुह              |      | £         | 2          | -        | :        | =         |
| ~  | भौमगुह              |      | 2         | परमोच्च    | **       | 2        | <u>.</u>  |
| m  | भौमगुह              |      | =         | त्रिकोण    |          | 2        | *         |
| R  | भौमगृह              |      |           | त्रिकोण    |          | *        | =         |
| 2  | भौमगृह              |      | रिवगृह    | হা<br>থেৱা |          | :        | शनिगृह    |
|    |                     |      |           |            |          | -        | -         |

# राशि लग्न वक

| 9 | मान     | -<br>-<br>-<br>- | पाव        | लस्य              | ņ  | ,              | जलचर   | भ्रपद             |             | भूम      | 4        | 5 -     | नुस      | अंत्यभं      | -                  |
|---|---------|------------------|------------|-------------------|----|----------------|--------|-------------------|-------------|----------|----------|---------|----------|--------------|--------------------|
|   | એ<br>સ્ |                  | ज्ञा       | लस्य              | E  | 2              | जलचर   | भ्रवद             |             | <u>स</u> | ţ        | ت<br>عن | ग्राम    | त्वस्मे      |                    |
|   | मकर     |                  | जान        | सम                | i  | 0              | म.की   | j.                | ž,          | भाव      |          | ड<br>ज  | व.ध      | ग्राको       |                    |
| , | धन      |                  | स्र        | सम                |    | <b>ে</b><br>গৈ | मंत    | h<br>ران          |             | নল য়ি৹  |          | र्मा    | ग्रा-व.  | तौक्षिक      |                    |
|   | वृश्चिक |                  | मेहन       | त्र               |    | ly<br>h        | कोस    |                   | ۵<br>۲<br>۲ | र्या     |          | वाल्मक  | प्रवासो  | कीर्य        |                    |
|   | तुला    |                  | पेद्धस्थान | व                 |    | 젔              | मनुष्य | · ·               | द्विपाद     | स्व०     |          | दुकान   | ग्राम    | स्त्र<br>स   | 59                 |
|   | कन्या   |                  | भि         | य <b>े</b><br>प्र | ;  | 0 10           | मनुष्य | ,                 | द्विपाद     | अंत:पूर  | 7        | रसोई    | ग्राम    | <u>ताथोन</u> |                    |
|   | सिंह    | सिंह             |            | ڻ<br>ا            | 5  | 90             | ন্ত্ৰ  | 9                 | चतुष्पद     | u<br>o   | -        | दुर्गवन | वम       |              | ন<br>চ             |
|   | कर्क    |                  | म          |                   | सम | व्या           | t.     | · -               | ग्रपद       |          | 29<br>29 | पृलिन   | 15       | Pinanapay    | <u>ज्ञ</u> ात<br>र |
|   | मिथ्न   | )                | 100        | <u>6</u>          | सम | 9              |        | 150<br>150<br>150 | 100         |          | य प्रत्य | 尼       | ļī<br>iz |              | T<br>17/1          |

[११७]

|   | भ            | मनुष्य | tico<br>to   | लं       |   |
|---|--------------|--------|--------------|----------|---|
| _ | अठव्य॰       | मनुष्य |              | वाय      |   |
| _ | শ্ব          | स्वग   | भ्रह्य       | पृथ्वी   |   |
|   | ट्य <u>.</u> | Ë      |              | श्रीम    |   |
|   | अ०           | मनुष्य | hos          | <u>র</u> | - |
| • | ब्यु०        | पाताल  |              | व        | - |
| • | one          | पाताल  | झल्प         | पृथ्वी   |   |
|   | 気。           | मनुष्य | अल           | श्रापन   |   |
|   | मुक          | पाताल  | inco<br>inco | जल       |   |
|   | <u>ब्य</u> • | पाताल  | श्रहत        | वाय      |   |
|   | स्र          | स्वगं  | he<br>lu     | पृथ्वो   | - |
|   | प्रस्य०      | स्वर्ग | भ्रत्प       | श्रीम    | _ |
|   | 4ांच         |        | प्रसवकारक    | व        |   |



### **ग्रव लग्न ज़ृद्धि के विषय में मत**—

इण्टकाल के समय जो राशि उदय प्राप्त करती हो वह तात्कालिक लग्न कहा जाता है। उसे मुख पर स्थापित कर पीछे की हर राशि को वाम क्रम से अनुक्रम से वारह स्थानों में स्था-पित किया जाता है और जिस-जिस राशि में जो-जो तात्कालिक ग्रह हों वे उसमें रखे जाते हैं। उसका नाम "लग्न कुण्डली" है। उसके लिये चतुष्कोण कुण्डली निम्न प्रकार से खींची जाती है।

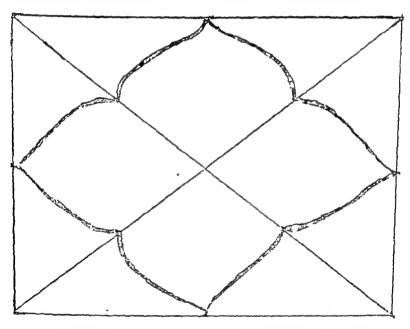

उसमें इंग्ट काल की चन्द्र की राशि मुख में स्थापित कर भेप भावों में तात्कालिक ग्रह गुक्त ग्रन्य राशि पूरित करने से राशि कुण्डली या चन्द्र कुण्डली तैयार हो जाती है तथा इंग्ट नवांश राशि को मुख में रखकर पीछे की राशियाँ वामक्रम से रखने पर तथा तदनुसार ग्रह स्थापित करने से 'नवांश कुण्डली' तैयार होती है। इस प्रकार जन्म, प्रक्न, प्रतिष्ठा, विवाह ग्रादि के लिये लग्न कुण्डली, चंद्र कुण्डली ग्रार नवांश कुण्डली तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त होरा द्रोब्कारा आदि की कुण्डलियों तथा चिलत कुण्डली (भाव कुण्डली) भी विविध रीति से तैयार होती है। लग्न कुण्डली में तैयार होने वाले बारह भावों के नाम निम्न प्रकार से है।

> लग्नाद् भावास्तनु-द्रव्य--भ्रातृ-धन्धु-सुता-ऽरयः । स्त्री-मृत्यु-धर्म-कर्मा-ऽऽय-व्ययाश्च द्वादश स्मृताः ॥ १ ॥

त्रयम स्थान से वारह भाव ग्रनुक्रम से इस प्रकार है— १ तमु २ धन ३ भ्रानृ (सहोदर) ४ वन्धु (सुह्द) ५ पुत्र ६ शत्रु ७ स्त्री = मृत्यु ६ धर्म १० कर्म ११ लाभ १२ व्यय है। भावों के विशेष नाम इस प्रकार है—

केद्रं चतुष्टयं कंटकं, च लग्नास्तदशम चतुर्थानाम् । संज्ञा परतः पराफर-मापोक्तिममस्य यत्परतः ॥ १ ॥ त्रिषडेकादशदशमाना-मुप चयं सूतधर्मयोस्त्रिकोराम् ॥

१-४-७-१० भुवन के नाम कंटक चतुष्टय और केन्द्र है। पीछे के चार-चार नाम भी फर, और आपोक्तिलम है। अर्थात् २-४-५-६१ भुवन के नाम भी फर हैं तथा ३-६-६-१२ भुवन के नाम भी आपोक्तिलम हैं। ३-६-१०-११ भुवन का नाम उपचय है और ४-६ भुवन का नाम त्रिकोएा है।

प्रत्येक का फल विचार-

पराफराद् भाविकार्यं, ज्ञेयमापोक्लिमाद् गतम् । केन्द्रे सर्वग्रहाः पुष्ठाः, त्रैकालिकफलप्रदाः ।। १ ।।

पणफर से भावी कार्य की जानकारी, आयोकिलम् से भूत कार्य (विगत) की जानकारी और केन्द्र में रहने वाले सारे पुष्ट ग्रहों से तीनों कालों का ज्ञान होता है।

### [१२१]

उपचय भुवन स्थानवृद्धि करने वाले हैं । इसमें पाप ग्रह भी शुभ फल देने वाले हैं, जबिक शेष स्थान ग्रपचय नाम वाले होने से हानिकारक हैं । ये प्रयत्न से भी सिद्धिप्रद नहीं होते ।

- १ लग्न, तनु, केन्द्र, चतुष्टय, मूर्ति, कंटक, उदय, कल्प ग्रीर ग्राद्य ये प्रथम भाव के नाम हैं।
- २ धन, पण, फर, कोप, कुटुम्ब ये द्वितीय भाव के नाम हैं।
- ३ सहज, भ्रातृ, विक्रम, दुश्चिवय, उपचय, श्रापोिकलम ये तृतीय भाव के नाम हैं।
- ४ सुख, ग्रंबु, सुहृद, मंदिर, पाताल, हिबुक, केन्द्र, चतुष्टय कंटक दन्यु, मातृ, चतुरस्त्र, गृह ग्रौर वाहन ये चतुर्थ भाव के नाम हैं।
- ४ सुत, पण, फर, त्रिकोण, बुद्धि, वाचा ये पाँचवें भाव के नाम हैं ।
- ६ ग्रिरि, श्रापोकिलम, उपचय, द्वेष ग्रीर क्षत ये षठ भाव के नाम हैं।
- ७ स्त्री, काम, द्युन, द्यून, ग्रस्त, केन्द्र, चतुष्टय कंटक, जामित्र (विवृति) ग्रौर स्मर ये सातवें भाव के नाम हैं।
- मृत्यु, छिद्र. चतुरस्त्र, पण, फर, ग्रायुष्ययाम्य, निधन ग्रौर लय ग्राष्टम भाव के नाम हैं।
- ६ वर्म, त्रिकोण, त्रित्रिकोण, ग्रापोकिलम, भाग्य (भव), गुरु, ग्रीर तप ये नवमें भाग के नाम हैं।
- भच्य मेपूरण, व्योम, उपचय, चतुष्टय, केन्द्र कंटक, पितृभुवन
   कर्म, व्यापार, ग्राज्ञा, मान, आस्पद ग्रीर मध्य ये दशमें भाव
   के नाम हैं ।

#### [१२२]

- ११ भाग, उपचय, सर्वतोभद्र, पण, फर, भव भीर आगम ये ग्यारहवें भाव के नाम हैं।
- १२ व्यय, आपोक्तिलम, रिष्य और अन्त्य ये वारहवें भाव के नाम हैं।

इन बारह भाव के नामों में कितने ही रूढ़ हैं। कितने ही अन्वर्थ हैं। अन्वर्थ नाम लग्न कुण्डलों में स्वयं की संज्ञा के अनुरूप कार्य में विचारे जाते ।

दैवज्ञवल्लभ के मत में राशि के लग्नों में प्रारम्भ किये गये कीन-कीन से कार्य सिद्ध होते हैं ?

- १ मेष लग्न में राज्याभिषेक, विरोध, साहस, कूटकर्म श्रोर धातुबाद के कार्य सिद्ध होते हैं।
- २ वृष लग्न में विवाह, गृहप्रवेश, कन्या का वाग्दान, क्षेत्र का प्रारम्म, पशु कय-विकय ग्रौर धुव कार्य सिद्ध होते हैं।
- ३ मिथुन में विवाह, गृह प्रवेश, कन्या सम्बन्ध, क्षेत्रारम्भ, पशु का व्यापार, ध्रुव कार्य, विद्या, शिल्प और अलंकारादि कार्य सिद्ध होते हैं।
- ४ कर्क में मृदुकर्म, शुभ पीष्टिक कर्म, भोग सेवा तथा जल सम्बन्धि कार्य (यथा रहट ग्रादि, जल की मशीन ग्रादि कार्य) सिद्ध होते हैं।
- प्रसिंह में राज्याभिषेक, विरोध, साहस, कूटकर्म, धातुवाद, ब्या-पार, शत्रुसंधि और राज्य सेवा के कार्य सिद्ध होते हैं।
- ६ कन्या लग्न में शिल्प, श्रीपम, भूषरा व्यापार श्रादि चर तथा स्थिर कार्य सिद्ध होते हैं।
- ७ तुला में सारे चर कार्य, स्थिर कार्य, कृषि, सेवा, यात्रा, व्यापार, राज कार्य, शिल्पोषधादि कार्य सिद्ध होते हैं।
- म वृश्चिक में राज्य सेवा, चोरी, दारु कर्म, उग्न तथा ध्रुव कार्य सिद्ध होते हैं।

- ६ धन लग्न में यात्रा, युद्ध, व्रत, ग्रादि कार्य सिद्ध होते हैं।
- रि॰ मकर लग्न में सर्व चर कार्य, नीच कार्य, क्षेत्र का श्राश्रय जल मार्ग यात्रा ग्रादि सिद्ध होते हैं।
- ११ कुम्भ लग्न में समुद्रगमन, पोत तैयार करना, वीजारोपण, भेद दंभ, व्रत, तथा हर एक नीच कार्य सिद्ध होते हैं।
- १२ मीन लग्न में विद्या, ग्रलंकार, शिल्प पशुकर्म, वाहन, यात्रा श्रीभषेकादि मांगलिक कार्य सिद्ध होते हैं ।

प्रथम भुवन में मेणादिक लग्न स्थान में हो श्रीर शुद्ध हो तो उपरोक्त कार्यां को सफल करता है । किन्तु यदि लग्न में कूर ग्रह हो तो कूर कार्य और सीम्य ग्रह हो तो सीम्य कार्य सफल होता है ।

दैवज्ञवल्लभ के अनुसार गुभ कार्यों की लग्न कुण्डली की गोचर गुद्धि—

लग्नादुपचयत्थेऽकॅ-ऽन्त्यास्तकर्मायगे विधौ । स्रोरिगपुत्रेऽकंपुत्रं च, दुश्चिक्यरिपुलाभगे ॥ १ ॥ त्यक्त रिष्याष्टमे सौम्ये, जीवेऽष्टारिक्ययोष्टिभते । सवकार्यारिग सिष्यान्त, त्यक्तपट्सप्तमे सिते ॥ २ ॥

लग्न से ३-६-१०-११ स्थान में रिव, २-७-१०-११ स्थान में सोम, ३-६-११ स्थान में भोम तथा शिन, १२ ग्रीर म के ग्रिति-रिक्त स्थान में बुध ग्रथीत १-२-३-४-५-६-७-६-१०-११ स्थान में बुध, ६-म-१२ के ग्रितिरक्त स्थान में गुरु ग्रथीत १-२-३-४-५-७-६-१०-११ स्थान में गुरु, ६ तथा ७ के ग्रितिरिक्त भुवन में शुक्र ग्रथीत १-२-३-४-५-६-१०-११-१२ स्थान में शुक्र सारे कार्यों को सिद्ध करता है। राहु ग्रीर केतु का फल शिन के समान हो माना जाता है। ग्रयीत ३-६-११ स्थान में शहु ग्रीर केतु हम है।

थी उदयप्रभसूरि के श्रनुसार—

त्रिकोराकेन्द्रायगतैः शुभग्रहैः, विसप्तमेनाऽसुरपूजितेन । स्युः ऋरचंद्रै रिपुविकमायगैः, कर्तुः श्रियःसिन्नहिताश्च देवताः ॥१

सौम्य ग्रह त्रिकोगा, केन्द्र ग्रीर लाभ में हो, सातवें स्थान के ग्रितिरिक्त कोई भी स्थान में शुक्र हो, रिपु सहज ग्रीर ग्रायस्थान में कूर हो तो कार्य करने वाले को लक्ष्मी प्राप्त होती है ग्रीर प्रतिष्ठा की गई हो तो प्रतिमा के सानिष्य में देवता रहते हैं।

श्रीहरिभद्रसूरि के मत में-

छड्डे दुगे श्र छड्डे, श्राइमपरग्रदसमयम्मि श्रतिश्रहे । चउनवदसगे तिच्छगे, सन्वेगारे न बारसमे ॥ १ ॥

६ भुवन में सूर्य, २ भुवन में चंद्र, ६ भुवन में भौम, १-२-३-४-४-१० भुवन में बुध, ३-द को छोड़ कर अर्थात् १-२-४-४-६-७-६-१०-११ (१२) भुवन में गुरु, ४-६-१० भुवन में शुक्र और ३-६ भुवन में शनि श्रोष्ठ है। सारे ग्रह ग्यारहवें स्थान में श्रोष्ठ हैं और सारे ही ग्रह द्वादश स्थान में श्रशुभ हैं।

१-२-४-५-६-१० स्थान में सीम्य ग्रह, षष्टम स्थान में करूर ग्रह, द्वितीय स्थान में चंद्र ग्रांर ग्यारहवें स्थान में सब ग्रह शुभ हैं। "सब्वेवि इक्कारा"।

पापोऽपि कर्तृं जन्मेशः, केन्द्रस्थः शस्यते ग्रहः । अशून्यानि च केन्द्राशि, मूर्तो जोवज्ञभार्गवाः ॥१॥

कत्ता, प्रतिष्ठाचार्य, प्रतिष्ठायक, श्रावक, शिष्य ग्रौर गुरु ग्रादि का जन्म का ऋर स्वामी भी यदि केन्द्र में है तो ग्रुभ है। गुरु, बुध और गुक लग्न में हो तो श्रोष्ठ है। पञ्चिभः शस्यते लग्नं, ग्रहैर्वलसमन्वितः ।

चतुर्भिरपि चेत्केन्द्रे, त्रिकोणे वा गुरुर्भृ गुः ।।१।।

त्रयः सौम्यग्रहा यत्र, लग्ने स्युर्वलवत्तराः ॥

पाँच वलशाली ग्रहों वाला लग्न श्रोष्ठ है, या केन्द्र श्रीर त्रिकोण में गुरु ग्रीर शुक हो तो चार वलवान ग्रहों वाला भी लग्न प्रशंसनीय है। यदि लग्न में तीन सौम्य ग्रह भी वलतान है तो वह लग्न भी श्रोष्ठ है।

गोचर शुद्धि-

जो विलग्न शुद्धि, उदयास्त शुद्धि, ग्रहों को नैसर्गिक वल चेष्टादि वल, वामवेध, जन्मराशि, गोचर, ग्रहों की निर्वलता, पर-स्पर वलावल, रेखावर्ग और अन्य भी शुभ योगों से युक्त लग्न 'सम्पूर्ण शुद्ध' लग्न कहा जाता है श्रोर लग्न में जितने प्रकार की प्रतिकूलताएँ ग्रविक होगी उतना ही वह दूपित लग्न कहा जायगा । जन्म कुण्डली को दूपित करने वाले विलग्न निम्न हैं—

न जन्मराशौ नो जन्म, राशिलग्नेऽन्तमाष्टमे । न लग्नांशाधिपे लग्नात्, षष्टाष्टमगते विदुः ॥१॥

जन्मराशि, जन्मराशि का लग्न, जन्मराशि से ग्राठवां लग्न जन्मराशि ने वारहवां लग्न, पण्ठम स्थान में रहा इच्ट लग्नाविपति अप्टम स्थान में रहा इच्ट लग्नाधिपति, पण्ठम स्थान में रहा इच्ट नवांशाधिपति ग्रीर अप्टम स्थान में रहा नवांशाधिपति हो तो लग्न लेना नहीं चाहिये । यह नर्चंद्रसूरि का मत है । श्रीउदयप्रमसूरि के मत में जन्म कुण्डली का लग्न ग्रीर उससे ग्राटवां लग्न तथा वारहवां लग्न छोड़ देना चाहिये ।

गर्ग- नत्वं लग्न भी त्याज्य है।

## चतुर्थद्वादशे कार्ये, लग्ने बहुगुणे यदि । धट्टमं तु न कर्तव्यं, यदि सर्वगुरणान्वितम् ॥१॥

बहुगुणयुक्त चौथा श्रीर बारहवाँ लेना चाहिये, किन्तु सर्व गुरायुक्त श्राठवाँ लग्न तो कभी नहीं लेना चाहिये। ब्रहस्पति के मत में लग्नेश श्रीर अष्टमेष मित्र हो तो लग्नराशि श्रीर श्रष्टम राशि का दोष नहीं है। सारङ्ग मत— चौथा श्रीर आठवाँ लग्न मित्र हो श्रीर पुष्ट गुरु श्रीर शक्र से देखता हो तो शुभ है। षष्ठम स्थान में लग्नपित या नवांशपित हो तो लग्नस्थ गुरु भी दोष को भंग नहीं कर सकता तथा श्राठवें स्थान में रहा लग्ना-धिपित इष्ट लग्न द्रष्टकाण से बाइसवें द्रष्टकाण में हो तो वह श्रिषक श्रशुभ है श्रीर ये स्थानराशि के अंकवाले वर्ष में फल प्रायः करके देते हैं। बारहवें स्थान में रहा लग्नाधिपित भी श्रशुभ है। नवांशाधिपित छट्टो, श्रष्टम या बारहवें स्थान में स्वगृही हो तो वे नवांश शुभ हैं।

रत्नमाला भाष्य — जन्मराशि ग्रौर जन्मलग्न से ग्रष्टम ग्रौर द्वादश राशि के स्वामियों को भी छोड़ देना चाहिये।

मुहूर्त चितामणी —

जन्मलग्नोभयोः मत्यु-राशौ नेष्टः करग्रहः । एकाघिपत्ये राशीशे, मैत्रे वा नैव दोषकृत ॥१॥

जन्मराशि ग्रीर जन्मलग्न के स्वामी मृत्यु स्थान में हो तो विवाह नहीं करना चाहिये, किन्तु यदि दोनों स्थानों का अधिपति एक ही हो या दोनों स्थानों के अधिपति ग्रह मित्र हो तो दोषं नहीं है। ग्रन्य भी कहा है— ग्राठवें स्थान में मीन, वृप, कर्क, यृश्चिक, मकर ग्रीर कन्या राशि हो तो वे दोष कारक नहीं होते हैं।

#### नरचन्द्रसूरि के मत में —

# जन्मराशि विलग्नाभ्यां, रन्ध्रेंशो रन्ध्रसंस्थितः । त्याच्यौ कूरान्तरस्थौ, लग्नपीयूषरोविषौ ॥ १॥

जन्मराशि श्रीर जन्मलग्न से श्राठवें भुवन का पित इष्ट काल में श्राठवें भुवन में रहा हो तो उसे त्यागना चाहिये । चिंतामगीकार के मत में— सोम र-३ भुवन में श्रुभ है । जबिक ६-६ भुवन का चन्द्र वर का नाश करता है । विवाह कुण्डली में १-६-६ स्थान में भोम हो तो वह वर का नाश करता है श्रीय रिव ७ भुवन में शुभ है । निद्यस्थान के करूर ग्रह शुभ माने जाते हैं । श्रीउदयप्रभसूरि— केन्द्र श्रीर त्रिकोण में रहे बुध, गुरु या शुक्र से देखा गया करूर ग्रह निद्य भुवन में हो तो भी निद्य नहीं है और शत्रु के घर में रहा या नीच का शुक्र षष्ठम भुवन में दुष्ट नहीं होता है । शत्रु के घर में रहा, नीच का या श्रस्तंगत मंगल श्राठवें भुवन में हो तो वह लग्न को दूषित नहीं करता है। नीच नवांश का चंद्र ६-६-१२ म्थान में हो तो भी दोष नहीं है।

प्रश्नशतक--

त्रिको एक पटको व चस्थै - क्षेष्ठ यशुकैर्य दीक्षितः । पापोऽप्यित पटका चस्थो, नारिष्टा याऽन्यथाऽधमः ।। १ ।।

त्रिकोरा कंटक ग्रीर उच्च में रहा बुध, गुरु व शुक्र से देखा गया ग्रीर ग्रनिष्ट स्थान में रहा पापग्रह भी ग्रनिष्ट नहीं है। किंतु यदि ऐसा संयोग न हो वह नीच है।

दैवज्ञवल्लभ-

लग्नस्थेऽपि गुरौ दुष्टः शुकः पष्ठोऽष्टमो कुजः । लग्न में गुरु हो तो भी छड़ा शुक भीर ग्राठवां मंगल ह गर्ग तो मंगल के लिये कहते हैं -

लग्नाद् भौमेऽष्टमगे, दम्पत्योर्विह्नना मृतिः समकम् । जन्मानि योबाऽष्टमगः, तस्मिन् लग्नगते वाऽपि ॥१॥

लग्न कुण्डली में ग्रब्टम स्थान में भोम हो या जो ग्रह जन्म कुण्डली में श्रब्टम स्थान में रहा हो हुग्रा ग्रौर वह ग्रह पहले भुवन में हो तो नये विवाहित दंपित का एक साथ श्रिग्न में मरण होता है।

भास्कर के मत में-

जन्म चन्द्र कुण्डली या जन्म लग्न कुण्डली में ग्राठवें भुवन का स्वामी जो ग्रह हो वह इष्ट कुण्डली में भी ग्राठवें स्थान में श्रावे या लग्न में श्रावे तो उन्हें उनकी राशि का ग्रीर उनके नवांश का त्याग करना चाहिये।

विवाह वृन्दावन--

जन्म राशि या जन्म लग्न में वृषभ या वृश्चिक हो तो वह भ्राठवें भुवन में दुष्ट नहीं है । निषिद्ध ग्रहों का भी शुभ कार्य में त्याग करना चाहिये । लग्न में दुष्ट ग्रह हो तो वह अनिष्ट योग है ।

दैवज्ञवल्लभ-

लग्नेस्थे तपने व्यालो, रसातलमुखः कुजे । क्षयो मन्दे तमो राहौ, केतावन्तकसंज्ञितः ॥१॥ योगेष्वेषु कृतं कार्यं, मृत्युदारिद्ग्यशोकदम् ।

लग्न में सूर्य हो तो व्याल, मंगल हो तो रसातल मुख, ानि हो तो क्षंय, राहुं हो तो तम भीर केतु हो तो अन्तक योग होता है। नारचंद्र के अनुसार-

कुरैस्तनुगैर्ममं, पञ्चमनवमे कण्टकं भवति । दशमचतुर्थे शल्यं, जामित्रे भवति तिच्छद्रम् ॥ १ ॥ मर्मिए। वेधे मरएां, कण्टकविद्धे च रोगपरिवृद्धिः । शल्ये शस्त्रविधातं, छिद्रे छिद्रं भवेत् त्रिगुराम् ॥ २ ॥

कूर ग्रह १ स्थान में हो तो मर्म, ५-६ में हो तो कंटक, ४-१० में शल्य और ७ में हो तो छिद्र योग होता है।

मर्म के वेध से मृत्यू, कंटक से रोग की वृद्धि, शल्य से शस्त्रविधात, छिद्र योग से तीन गुना छिद्रों की वृद्धि होती है।

लल्ल के ग्रनुसार-

#### ऋरग्रहं न लग्ने, कुर्याञ्चवपञ्चमधने वा ।

१-६-५-२ भुवन में क्रूर ग्रह हो तो लग्न कभी नहीं करना चाहिये।

श्रीउदयप्रभसूरि के अनुसार-

## लग्नाम्बुस्मरगो राहुः, सर्व कार्येषु वर्जितः ।

१-४ तथा ७ भुवन में रहा राहु सारे शुभ कार्यों में विजत है।

निधनव्ययधर्मस्थः, केन्द्रगो वा धरामुतः । स्रिव सोस्यसहस्त्राग्गि, विनाशयति षुष्टिमान् ।।१।।

निधन, व्यय, धर्म और केन्द्र में रहने वाला पुष्ट मंगल हजारों सुखों को भी नष्ट कर देता है।

#### [१२८]

ग्गं तो मंगल के लिये कहते हैं -

लग्नाद् भौमेऽष्टमगे, दम्पत्योर्वह्मिना मृतिः समकम् । जन्मानि योवाऽष्टमगः, तस्मिन् लग्नगते वाऽपि ॥१॥

लग्न कुण्डली में अब्टम स्थान में भोम हो या जो ग्रह जन्म कुण्डली में अब्टम स्थान में रहा हो हुआ श्रीर वह ग्रह पहले भुवन में हो तो नये विवाहित दंपित का एक साथ श्रिग्न में मरण होता है।

भास्कर के मत में-

जन्म चन्द्र कुण्डली या जन्म लग्न कुण्डली में श्राठवें भुवन का स्वामी जो ग्रह हो वह इष्ट कुण्डली में भी श्राठवें स्थान में श्रावे या लग्न में श्रावे तो उन्हें उनकी राशि का ग्रौर उनके नवांश का त्याग करना चाहिये।

विवाह वृन्दावन-

जन्म राशि या जन्म लग्न में वृषभ या वृश्चिक हो तो वह ग्राठवें भुवन में दुष्ट नहीं है । निषिद्ध ग्रहों का भी शुभ कार्य में त्याग करना चाहिये । लग्न में दुष्ट ग्रह हो तो वह अनिष्ट योग है ।

दैवज्ञवल्लभ —

लग्नेत्थे तपने व्यालो, रसातलपुद्धः कुजे । क्षयो मन्दे तमो राहौ, केतावन्तकसंज्ञितः ॥१॥ योगेष्वेषु कृतं कार्यं, मृत्युदारिद्ग्यशोकदम् ।

लग्न में सूर्य हो तो व्याल, मंगल हो तो रसातल मुख। शिन हो तो क्षंय, राहुं हो तो तम और केतु हो तो अन्तक योग होता है।

नारचंद्र के ग्रनुसार-

फुरैस्तनुगैर्ममं, पञ्चमनवमे कण्टकं भवति । दशमचतुर्थे शल्यं, जामित्रे भवति तन्छिद्रम् ॥ १ ॥ मर्मिशा वेधे मरग्ं, कण्टकविद्धे च रोगपरिवृद्धिः । शल्ये शस्त्रविद्यातं, छिद्रे छिद्रं भवेत् त्रिगुग्गम् ॥ २ ॥

कूर ग्रह १ स्थान में हो तो मर्म, ५-६ में हो तो कंटक, ४-१० में शत्य और ७ में हो तो छिद्र योग होता है।

मर्म के वेध से मृत्यू, कंटक से रोग की वृद्धि, शल्य से शस्त्रविधात, छिद्र योग से तीन गुना छिद्रों की वृद्धि होती है।

लल्ल के ग्रनुसार-

## क्र्रग्रहं न लग्ने, कुर्यान्नवपञ्चमधने वा।

१-६-५-२ भुवन में क्रूर ग्रह हो तो लग्न कभी नहीं करना चाहिये।

श्रीउदयप्रभसूरि के अनुसार—

## लग्नाम्बुस्मरगो राहुः, सर्व कार्येषु वर्जितः ।

१-४ तथा ७ भुवन में रहा राहु सारे शुभ कार्यों में वर्जित है।

## निधनव्ययधर्मस्थः, केन्द्रगो वा धरासुतः । स्रिप सोख्यसहस्त्रास्मि, विनाशयति षुष्टिमान् ।।१।।

निधन, व्यय, धर्म और केन्द्र में रहने वाला पुष्ट मंगल हजारों सुखों को भी नष्ट कर देता है ।

## बलीयसि सुहृदृहुष्टे, केन्द्रस्थे रविनन्दने । त्रिकोगाके च नेष्यन्ते, शुभारम्भा मनीविभिः ॥१॥

मित्र की हिष्ट वाला बलवान शिन केन्द्र में या त्रिकोण में हो तो बुद्धिमान शुभारम्भ किसी कार्य को नहीं करते ।

त्रिविकम के मत में-

त्याच्या लग्नेऽब्धयो मन्दात्, षण्ठे शुक्रेन्दुलग्नपाः । रन्ध्रे चन्द्रादयः पञ्च, सर्वेऽस्तेऽब्जगुरू समी ॥ १ ॥

लग्न में शिन ग्रादि चार ग्रह ग्रथीत् शिन, रिव, सोम, भोम, पष्टम भुवन में शुक्र, चन्द्र ग्रीर लग्नपित, श्रष्टम भुवन में पाँच ग्रह सोम, भोम, बुध, गुरु ग्रीर शुक्र तथा सातमें स्थान में सारे ग्रहों का त्याग करना चाहिये। कुछ का मत है कि सप्तम स्थान के चन्द्र ग्रीर गुरु समान है।

शीनक का मत-

#### लग्नस्थो वरमरएां, राहुदिशति द्युने कतीमरएाम्।

विवाह कुण्डली में लग्न स्थान में राहु हो तो वर मरण अवस्यंभावी है और सप्तम स्थान में राहु रहा हो तो कन्या की मृत्यु । लग्न का स्वामी ग्रस्त क्रूर ग्रहयुक्त या क्रूर ग्रह की दिष्ट बाला हो तो श्रमुभ है । श्रीर भी—

श्रिरिगय नोए वक् , ग्रत्थिमिए लग्गरासिनिसिनाहे । श्रवले रिवगुरुसुक् , सामिश्रिद्दृं चयह लग्गं ।। १ ।।

यदि लग्नपित और चंद्र शत्रुघर के नीच, वकी, या ग्रस्तंगत हो, तथा रिव, गुरु श्रीर शुक्र निर्वल हो तथा लग्न में स्वामी की दृष्टि नहीं पड़ती हो तो उस लग्न का त्याग करना चाहिये। लल्ल के मत में-

## सौम्यग्रहयुक्तमि प्रायः शशिनं वर्जयेल्लग्ने ।

सीम्य ग्रह के साथ में भी रहे हुए चन्द्र की प्रायः लग्न में वर्जित करना चाहिये । इसी प्रकार कर्तरि, जामित्र, युति, क्रांतिसाम्य ग्रीर बुध पंचक दोप भी श्रोष्ठ कार्य में वर्जित है।

कतंरि— दो कूर ग्रहों के मध्य में यदि चंद्र या लग्न रहा हो तो कतंरि दोप होता है। घन भुवन ग्रीर व्यय में कूर ग्रह हो तो कतंरि दोप होता है। चंद्र के दोनों तरफ कूर ग्रह हो तो चन्द्र कूर कतंरि दोप होता है। दितीय भुवन में वकी कूर ग्रह हो ग्रीर द्वादश भुवन में ग्रितचारी ग्रह हो तो ग्रितदुष्ट कर्तरि दोप माना जाता है। उसी प्रकार घन भुवन का ग्रह मध्यम गित वाला या ग्रितचारी हो और व्यय स्थान का ग्रह ग्रह्प गित वाला हो या वक्री हो तो श्रह्म कर्तरि दोप होता है। यह दोष विवाह, प्रतिष्ठा और दीक्षा में विजित है।

थी उदयप्रभसूरि के मत में-

#### नेष्टौ लग्नविधू केन्द्र-स्थितसौम्यौ तु तौ मतौ ।।

कर्तिरि ग्रीर जामित्र योग नेष्ट है, किन्तु स्वयं के केन्द्र में सीम्य ग्रह रहे हों तो नेष्ट लग्न ग्रीर चन्द्र दोनों इष्ट हैं।

भागव के मत में-

कर्तिरि मृत्युकारक है । चन्द्र कर्तिरि रोग कारक है किन्तु धन में सौम्यग्रह हो ग्रौर व्यय में गुरु हो तो कर्तिरि दोष का भंग हो जाता है ।

मुहुर्तचिन्तामिएकार का मत-

कर्तरिकारक ग्रह रिपु गृह में नीच का हो या अस्त का

#### [१३२]

हो तो दोष नहीं लगता या गुरु बलवान हो ग्रौर तृतीय एवं एकादश स्थान में रिव हो तो भी कर्तिर दोष नहीं लगता है।

व्यवहार प्रकाश का मत-

चन्द्र के दोनों तरफ पन्द्रह ग्रंश में क्रूर ग्रह हो तो वर्ज्य है। ग्रीर भी— चन्द ग्रीर लग्न के बारह अंश में क्रूर ग्रह हो तो कोई कार्य में शुभ नहीं है।

श्री पद्मप्रभसूरि के मत में ---

राहु ग्रीर मंगल के मध्य चन्द हो तो चन्द की क्रूर कर्तरि होती है तथा रिव राहु तथा शिन के मध्य हो तो रिव की क्रूर कर्तरि होती है।

जामित्र-

लग्न या चन्द्र से सातवां भुवन शुक्र या क्रूर ग्रह युक्त हो तो वह जामित्र दोष कहा जाता है। सप्तम भूवन का नाम जामित्र है। ग्रतः इस सम्बन्ध का दोष भी जामित्र दोष कहा जाता है।

सारंग के मत में ---

सातवें भुवन में रिव, शुक्र, शिन ग्रीर राहु हो तो कन्या विधवा होती है और मंगल हो तो कन्या मृत्यु को प्राप्त करती है। कहीं कहा है—कन्या महा दुखी होती है।

हरिभद्रसूरि के मत में-

दीक्षा कुण्डली में मंगल, शुक्र या शनि चन्द्र से सातवें हो तो दीक्षित मनुष्य कुशील, शस्त्रघात और रोग से पीड़ित होता है।

श्री उदयप्रभसूरि के मत में--

दीक्षा ग्रीर विवाह के लिये लग्न से सप्तम स्थान के कोई भी शुभाशुभ ग्रह से जामित्र दोप होने का वताते हैं। सप्तिप का मत-

वैधव्यं सापत्न्यं, वन्ध्यात्वं निष्प्रजत्वं दौर्भाग्यम् । वेश्यात्वं गर्भच्युति-रर्काद्या लग्नतोऽस्तगाः कुर्युः ॥१॥

लग्न से सातवें भुवन में रहने वाले सूर्यादि ग्रह वैधव्य, शोक, वन्ध्यापन, संततिनाश, दीर्भाग्य, वैश्याकर्म ग्रीर गर्भपात जैसे दुःखों को कराता है ।

शीनक के मत में-

विवाह कुण्डली में बुध ग्रष्टम स्थान में हो तो तोन मास में ही कन्या मर जाती है और बुघ सातर्वां हो तो कन्या ही सात वर्ष में पति को मार देती है ।

देवल के मत में-

सप्तम स्थान में गुरु ग्रीर शुक्त हो तो ग्रनुकम से पुरुष तथा कन्या के ग्रायु की क्षति होती है। यदि जामित्र स्थान में दो क्रूर ग्रह हो ग्रीर दो सौम्य ग्रह हो तो कन्या तीन वर्ष में ही भयंकर दारिद्रता की भागी होती है।

श्री उदयप्रभसूरि के मत में—

केन्द्र में रहे सौम्य ग्रह जामित्र दोष का नाश करते हैं, तथा सातवें स्थान के अतिरिक्त केन्द्र तथा त्रिकोण में रहने वाले वुघ ग्रथवा गुरु पादेन या सम्पूर्ण हिंद्र से चन्द को देखे तो चन्द के जामित्र दोष का भंग हो जाता है। इव्ट नवांश से पचपनवें नवमांश में शुक्र या करूर ग्रह हो तो 'परमजामित्र' दोष होता है। जो सर्वथा त्याच्य है। स्त्रियों के जामित्र दोष के लिये यह नियम है कि— सातवें स्थान में करूर ग्रह हो किन्तु लग्नपित या सौम्य ग्रह की हिंद्र या युति नहीं होती हो तो वह युवती पुत्र विहोन होती है ग्रौर सप्तमेष शुक्र ग्रौर रिव ये युवतो के स्वामी, सासु

ग्रीर इवसुर है। ये कुण्डली में तीनों उच्च हो तो पति ग्रादि सबको सुखकर है।

युति—

चन्द्र के साथ दूसरा ग्रह हो तो युति दोप कहा जाता है। विवाह दीक्षयोर्लग्ने, द्यूनेन्द्र ग्रहविजतौ।

विवाह ग्रोर दीक्षा की लग्न कुण्डली में सातर्वा स्थान व चन्द्र ग्रह बिना के हो तो श्रोयस्कर है।

चन्द्रे सूर्यादि संयुक्ते, दारिद्वयं मरणं शुभम् । सौख्यं सापत्न्य-वंराग्यं, पायद्वययुते मृतिः ।। १ ।।

विवाह कुण्डली में रिव आदि ग्रहों के साथ रहा हुआ चन्द्र कन्या को अनुक्रम से दिरद्रता, मृत्यु गुभ, सुख, शोक और वैराग्य कराता है और यदि दो पाप ग्रहों के साथ चन्द्र हो तो मृत्यु होती है। यह चिंतामणि तथा दैवज्ञवल्लभ का मत है कि एक से ग्रविक कूर ग्रह या सौम्य ग्रह के साथ रहा चन्द्र दीक्षित की मृत्यु कराता है।

चन्द्रः क्रमाद् ग्रहैः साक-मिन्निमयमिनभयं। संपदं महिमानं च, सौख्यं मृत्युं करोति हि ॥१॥

प्रहों के साथ रहने वाला चन्द्र अनुक्रम से अग्निभय, संपदा महिमा, मुख और मृत्यु कारक है। इसके ऊपर से बुब, गुरु और गुक्र के साथ चन्द्र शुभ है और अन्य के साथ अशुभ है। विवाह में तो अवस्य ही चन्द्र की युति का त्याग करना चाहिये। विवाह कुण्डली में राहु तथा केतु के साथ चन्द्र हो तो कन्या दुःशीला व परित्राजिका होती है। चन्द्र पृथक नक्षत्र में हो तो ग्रहों के दक्षिण में चलता हो तो एक राशि में दूसरे ग्रहों के माथ रहा चन्द्र अगुभ नहीं है। लग्नाम्बुसप्तन्योमस्थो, भवेत् फ़्रग्रहोविधोः । श्रापीड़ा चैव संपीडा, भृग्वाद्याः वितताः फ्रमात् ॥ १ ॥

चन्द्र से १-४-७-१० भुवन में कूर ग्रह हो तो अनुकम से श्रापोड़ा, संपोड़ा, मृग्वाद्य ग्रौर वितितायोग होता है, जिसमें कार्य करने से बंधु, स्त्री ग्रौर कार्य की क्षति होती है ।

विलग्नस्थोऽष्टमो राशि-र्जन्मलग्नात् सजन्मभात् । न शुभः सर्वकार्येषु, लग्नाच्चन्द्रस्तथाऽष्टमः ॥ १ ॥

जनम लग्न या जनम नक्षत्र से ग्राटवीं राज्ञि लग्न में हो तथा ग्राटवें भुवन में बद्र हो तो सारे कार्यों में श्रोष्ठ नहीं है। चंद्र के युति दोप की निवृत्ति भी होती है।

कांतिसाम्य-

सूर्य और वंद्र के भुक्त राद्यि अंश कला ग्रीर विकला को इकट्ठा करने से यदि सम्पूर्ण छः ग्रीर वारह का अंक ग्रावे तो कांतिसाम्य दोप होता है। उसमें छः राशिवाले कांतिसाम्य का नाम व्यतिपति ग्रीर वारह राशि वाले कांतिसाम्य का नाम पात तथा वैधृत है। सूर्य नक्षत्र ग्रीर चन्द्र नक्षत्र के समन्वय से विष्कंभादि सत्ताइस योग होते हैं उनमें गंड से वज्र ग्रीर शुक्ल से प्रीति तक के योगों में क्रांतिसाम्य का संभव होता है। क्रांतिसाम्य नक्षत्र तीन दिन तक वर्जित करना चाहिये।

गतमेष्यद्वर्तमानं, सुखलक्ष्म्यायुषां क्रमात् । क्रान्तिसाम्यं सृजेद् हानि, त्र्यहं तेनाऽत्र वर्ष्यताम् ॥ १ ॥

पूर्व दिन में हुआ कांतिसाम्य, पीछे के दूसरे दिन होने वाला क्रांतिसाम्य अनुक्रम से सुख, लक्ष्मी और आयुष्य को नष्ट करता है। अतः क्रांतिसाम्य का दिन उससे पूर्व का दिन और उसके वाद का दिन, इस प्रकार तीन दिन त्यागने चाहिये । उसके फल के लिये 'दल्लभ' के दिचार—

## खड्गाहतोऽग्निमा दग्यो, नागदच्टोऽपि जीवति । कान्तिसाम्य कृतोहाहो, स्त्रियते नाऽत्र संशयः ॥ १ ॥

खड्गाहत, अग्नि से दग्व, सर्प से दंशित तो जिन्दे रह सकते हैं किन्तु कान्तिसाम्य में तो विदाहित ग्रवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्रान्तिसाम्य तो छः या वारह राश्यंक ग्राते हैं तभी होता है। इसमें एक ग्रंश का भी फैरफ़ार हो तो इप्टकाल में क्रान्तिसाम्य नहीं होता है।

#### बुवपंचक-

सघोरिष्ट योग का भी त्याग करना चाहिये, क्योंकि इसका ही नाम बुवपंचक और वारापंचक है। उदय से गये हुए लग्न का प्रमारा, संक्रान्ति भुक्त दिन तथा एक मिला कर बुव को पांच स्थानों में अलग-अलग लिखना चाहिये। फिर उसमें अनुक्रम से ६-३-१-६ और ७ मिलाकर नो से भाग देना चाहिये, यदि शेष में पांच रहे तो वारापंचक होता है और इन पांचों का फल अनुक्रम से क्लेश, अग्निभय, नृपभय, चोर उपद्रव और नृष्यु है। अतः प्रतिष्ठा और विवाह में उसका त्याग करना चाहिये।

पांचों राशियों के शेष योग को नौ से भाग देने पर शेष पांच रहे, 'रात्रित्याज्य' वाण पंचक होता है और उस समय कार्य करने से सर्प भय होता है। यहां लग्न इस्टकाल का रात्रि का लेना चाहिये।

#### ज्योतिष हीर में कहा है-

पुरुषनाम, नक्षत्र और रिव नक्षत्र का योग करके नौ से ्माग देना चाहिये, जो सेष रहे उनका नाम ब्रमुक्रम से खर, हय, गज, भेष, जंबुक, सिंह, काक, मसूर श्रीर हंस हैं। इनमें खर, मेष, जंबुक, सिंह श्रीर काक ये पांच योग दुष्ट हैं। इसी प्रकार इष्ट चन्द्र नक्षत्र श्रीर पुरुषनाम नक्षत्र का योग कर बारह से भाग देकर जो शेष श्राये उन्हें कम से हाथी वृषभ महिष हस स्वान काक हंस भेष गर्दभ जंबुक नाग श्रीर गरुड़ कहा जाता है। इन सबका कल नाम के श्रनुरुष है। श्रीर भी कहा है—

चेत्रादि गत मासों को दुगना कर उसमें वर्तमान महिने के दिन मिला कर सात से भाग देने पर जो शेप रहे उनका फल लक्ष्मी, कलह, आनन्द, मृत्यू, धर्म सम श्रीर विजय है । श्रारम्भ सिद्धि में सम के वदले क्षय फल दिया गया है।

रिव नक्षत्र से चालू दिनांक तिथी वार श्रीर नक्षत्र के योग को ६ से भाग देने पर शेष में सात रहे तो 'हिंवर' नाम का निद्य योग होता है। इस योग को विशेष प्रवृत्ति दक्षिण में है। ग्रन्य स्थल में भो कहा है—

## गतितथ्यायुतलग्ने, नन्दहतेः पंचकं क्रमाज्ज्ञेयम् । मृतिरग्निर्नो नृपति-नो चोरो नो गदो नेति ॥१॥

युक्ला प्रतिपदा से चालू तिथि तक ग्रीर गत तिथि एवं लग्न का योग करके नो से भाग देना चाहिये। शेष में यदि १ से ६ तक के अंक रहे तो ग्रनुक्रम से १ मृत्युपंचक २ ग्रग्निपंचक ३ नो पंचक ४ नृपपंचक ५ निष्पंचक ६ निष्पंचक ६ निष्पंचक है।

## याने चौरं व्रते रोगं, ग्रहारम्भेऽग्निपञ्चकम् । चतुर्थं राजसेवायां, मृत्युं सर्वत्र वर्जयेत् । २॥

प्रयाण में चोर पंचक, वृत में रोग पंचक, ग्रहारंभ में अग्नि पंचक, राजमेवा में राजपंचक ग्रौर सर्वत्र मृत्यु पंचक को छोड़ देना चाहिये ।

जैसे कि १६४८ के कार्तिक शुक्ला १५ तक तिथि १३ गई है और पूरिएंमा को सुबह सातवां लग्न है इनका योग २० होता है इनमें ६ का भाग देने पर शेप २ रहते हैं ग्रतः कार्तिक शुक्ला १५ को सुबह ग्रग्नि पंचक है। ग्रतः उस दिन घर का कोई ग्रुभ काम नहीं करना चाहिये।

- १ चन्द्र की मृताबस्था, यम, सर्प राक्षस ग्रीर ग्रिग्न के मृहूर्त ग्रथीत २-१२-२०-२१-२२-३० मृहूर्त ग्रीर क्षय तिथि या वृद्धि तिथि इन तोनों का योग हो तो लग्न ग्रशुभ फल देता है ।
- २ क्रूर ग्रह की लत्ता हो, उपग्रह हो ग्रौर वृहत्ग्रायुघ वाला पात हो तो उस लग्न में किया हुग्रा कार्य अशुभ फल देता है।
- तग्न में कर्तरी दोष हो, लग्नेश के साथ कूर ग्रह हो ग्रीर सीम्य ग्रह भी कूर या आपोक्तिलम में हो तो लग्न ग्रश्भ को लिये होता है।
- ४ जन्म राशि सौम्यग्रहयुक्त या सौम्यग्रह से देखी गई नहीं लग्न भी सौम्यग्रह की दृष्टिवाला न हो तथा केन्द्र में सौम्यग्रह नहीं हो तो इन तीन योग से युक्त विलग्न लग्न शुद्धि को नष्ट करते हैं।
- ५ शुद्धि के विषय में सूर्य और गुरु सम रेखा वाले हो और लग्न में भी मध्यम फल वाले हो तथा केन्द्र में दो सौम्य ग्रह नहीं रहे हो तो भी यह विलग्न शुभ कार्य में विजत है।
- ६ चन्द्र शुक्र के साथ हो, नवमें भुवन में अकेला पाप ग्रह हो श्रीर द्वादश स्थान में शनि हो तो दुष्ट योग होता है।

७ फाल्गुन मास में मीन संक्रान्ति हो, जन्म तिथि हो जन्म मास हो और द्वादश या चतुर्थ लग्न हो तो उस समा का लग्न अशुभ फल देता है । इनमें कुछ दोप साध्य कि तथा उनका प्रतिकार संभव है ।

विलग्न शुद्धि— तिथिवासर नक्षत्र-योगलग्नक्षगादिजान् । सबलान् हरतो दोषान्, गुरुशुकौ विलग्नगौ ॥ १ ॥ त्रिकोग्णकेन्द्रगावापि, भङ्गः दोषस्य कुर्वते ।

वक्रनीचारिगावापि, ज्ञजीवभृगुभानवः ॥ २ ॥

लग्न में रहा गुरु ग्रीर शुक्र तिथि, वार, नक्षत्र, योग, लग्न ग्रीर क्षणादि से बलवान दोषों को नष्ट करता है । किन्तु त्रिकोण ग्रीर केन्द्र में रहा बुध, गुरु, शुक्र भी दोषों को नष्ट करते हैं । उसी प्रकार वक्री, नीच या शत्रुग्रही बुध, गुरु ग्रीर रिव शुभ हों तो दोषों का नाश करता है ।

वक्री नीच या शत्रुगृहि गुरु भी स्वयं के उच्च में स्वगृह में श्रीर बुध श्रीर शुक्र के साथ रहा हो तो शुभ है।

एकार्गलोपग्रहपातलत्ता जामित्रकर्तर्यु दयादिदोषाः । लग्नेऽर्कचन्द्रॅज्यवले विनश्यन्त्यर्कोदये यद्वदहो तमांसि ।।१।।

जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार सूर्य, चन्द्र ग्रौर गुरु से बलवान लग्न हो तो एकार्गल, उप-ग्रह, पात, लत्ता, जामित्र, कर्तरि और उदयादि दोष नष्ट होते हैं

उदयप्रभसूरि के मत में --

लग्नजातान्नवांशोत्थान्, कूरदृष्टिकृतानि । हन्याज्जीवस्तनौ दोषान्, व्याधीन् घन्वन्तरिर्यथा ।। १ ।। जैसे घन्वतिर सारे रोगों को मिटाने में समर्थ है वैसे ही लग्न में गुरु लग्नजात, नवांशोत्पन्न ग्रीर क्रूर हिट से उत्पन्न सारे दोषों को नष्ट करता है।

केन्द्र श्रीर त्रिकोण में गुरु-

सौम्यवावपतिशुकाराां, य एकोऽपि बलोत्कटः । क्रूरैरयुक्तः केन्द्रस्थः, सद्योऽरिष्टं पिनाष्टि सः ॥१॥

बुध, गुरु ग्रीर शुक्र इनमें कोई भी एक ग्रह वलवान हो क्रूर ग्रह के साथ न हो ग्रीर केन्द्र में रहा हा तो वे तत्काल ग्रारिष्ट का नाश करते हैं।

व्यवहार प्रकाश-

हन्ति शतं दोषाणां, शशिजः समुदायिनां हि केन्द्रस्थः। शुक्रो हन्ति सहस्त्रं, बली गुरुर्लक्षमेकं हि ॥ १ ॥

केन्द्र में रहने वाला बुध एक साथ रहने वाले सौ दोषों को, शुक्र हजार दोषों को श्रीर गुरु लाख दोषों को नष्ट करता है । ३-६-११ भुवन में रहने वाला रिव भी सामान्य दोषों को नष्ट करता है ।

त्रयः सौम्यग्रहा यत्र, लग्ने स्युर्बलवत्तराः । बलवत्तदिप विज्ञेयं, शेषैहींनबलैरिप ॥ १ ॥

जिस लग्न में तीन सौम्य ग्रह बलवान हों वह लग्न अन्य हीन बल वाले ग्रहों के होने पर भी बलवान है ।

प्रथम भुवन का नाम उदय और सप्तम भुवन का नाम अस्त है जिससे उसकी उदित और अस्तगत नवांश से जो शुद्धि निश्चित की जाती है। वह उदयास्त शुद्धि कही जाती है।

## पश्यन्नंशाधियो लग्नं, भवेदुदयशुद्धये । श्रस्तांशेशस्तु लग्नास्त-मस्तशुद्धये विलोकयन् ।। १ ।।

लग्न कुण्डली में उदित नवांश का पित नवमांश को देखे तो उदयगुद्धि के लिये होता है ग्रीर सप्तम नवमांश का पित सप्तम स्थान को देखता हो तो वह अस्तशृद्धि के लिये होता है।

भास्कर के मत में-

नाथाऽयुक्तेक्षिताः लग्न-भार्या पुत्र नवांशकाः

ऋमात् पुंस्त्रीसुतान् ध्नन्ति, न ध्वन्ति युतवीक्षिताः ।।१।।

नवमांश कुण्डली में लग्न कलत्र भुवन ग्रीर पुत्र भुवन के ग्रंश ग्रपने ग्रपने पति के साथ जुड़े हुए या पित से जुड़े हुए न हो तो कम से—पुरुष, स्त्री ग्रीर पुत्र का नाश करते हैं। किन्तु भ्रपने पित के साथ जुड़े हुए या पित की हिट वाले हो तो पुरुष का, स्त्री का या पुत्र का नाश नहीं करते हैं। इस उदयास्त की शुद्धि हर एक कार्य में देखनी चाहिये।

नारचंद्र—

केवल ग्रस्तशुद्धि की ग्रावश्यकता है किन्तु ग्रस्तशुद्धि होनी ही चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है । मात्र स्त्री के लिये ग्रस्त-शुद्धि चाहिये ।

श्रीउंदयप्रभसूरि का मत-

प्रतिष्टा ग्रौर दीक्षा में ग्रस्तगुद्धि होनी चाहिये ऐसा ग्राग्रह नहीं है, जबिक श्री हिरमद्रसूरि तो कहते हैं— वृत ग्रौर प्रतिष्ठा में उदय ग्रौर अस्त की गृद्धि विना का लग्न भी कुछ आचार्य शुभ मानते हैं। इसी प्रकार ग्रहों की ग्रस्तदशा पर भी विचार करते हैं। सूर्य के १२-१७-१३-११-६ ग्रीर १४ त्रिशांश के वीच के अनुसार दवें स्थान में रहने वाला शुक्र शुभ नहीं है । कुछ आचार्यों के मत में इष्टकाल का स्पष्ट राहु भी जन्म राजि से ३-६-७-१०-११ भुवन में हो तो शुभ है तथा मेपादि वारह राशि वालों को अनुक्रम से १-४-६-२-६-१०-३-७-४-५-११ और १२ वां चन्द्र घातचन्द्र कहा जाता है । इनका किसी भी शुभ कार्य में त्याग करना चाहिये ।

त्रिषष्ठदशमे चैवै-कादशमे विशेषतः। शरीरे पुष्टिकर्त्ता च, शनिः प्रोक्तो न संशयः॥ १॥

जन्मराशि से ३-६-१० ग्रीर ११ वें स्थान में रहने वाला शनि शरीर को पुष्ट करता है। इसमें कोई संशय नहीं है।

जन्म राशि से ४-७-६ स्थान में रहने वाला शनि मध्यम है भ्रीर जन्म राशि से १-२-४-द भ्रीर १२ वें स्थान में रहने वाला शनि दुष्ट है।

शिन एक राशि में २।। वर्ष रहता है । जब जन्म राशि से १-२-४-८ या १२ वीं राशि में शिन हो तब पनोती बैठी कही जाती है, उसमें जन्म राशि से १२-१ ग्रीर २ भुवन में शिन पिर-भ्रमण करता है तब ७।। वर्ष जाते हैं ग्रीर उसे सार्धसप्त (साढें साती) पनोती इस संज्ञा से पुकारा जाता है।

जिस दिन शिन की पनोती बैठे उस दिन जन्म राशि से १-६-११ स्थान में चन्द्र हो तो सोने के पाये ग्रीर १-५-६ स्थान में चन्द्र हो तो सोने के पाये ग्रीर १-५-६ स्थान में चन्द्र हो तो चांदी (रूपा) के पाये (पाद), ३-७-१० स्थान में चन्द्र हो तो वांवे के पाये ग्रीर ४-८-१२ स्थान में चन्द्र हो तो छोहे के पाये पनोती बैठी हुई जाननी चाहिये। लोह ग्रीर स्वर्ण का पाया दु:खकारक है। स्वयं के नाम की राशि में जिस दिन सूर्य का संक्रमण हो उस दिन से लगाकर चलते दिनों तक दिन गिनने चाहिये। जितने दिन गये हों उनमें ग्रमुक्रम से २० दिन

रिव की, १० दिन चंद्र की, २० दिन मंगल की, १६ दिन बुध की, ३६ दिन शिन की, ३३ दिन गृरु की, ३३ दिन राहु की, ३४ दिन केतू की, ७० दिन शुक्र की दिन दशा है। इस दिन दशा का जो ग्रह हो वह ग्रह ग्रहपति कहा जाता है। उनका फल ग्रमुक्रम से हानि, धन प्राप्ति, रोग, लक्ष्मी, दोनता, लक्ष्मी, वंधन, भय ग्रीर धन प्राप्ति है।

ग्रण्टवर्ग की शुद्धि के लिये नारचंद्र का मत-

रविशशिजीवैः सवलैः, शुभदः स्याद् गोचरोऽय तदभावे ।
ग्राह्याऽष्टवर्गशुद्धि-र्जननविलग्नग्रहेभ्यस्तु ।। १ ।।

वलवान रिव, शशि ग्रीर गुरु से गोचर शुभदायी है किन्तु उसका यदि ग्रभाव हो, जन्म, लग्न ग्रीर ग्रहों से कृत ग्रव्टवर्ग की शुद्धि ग्रहण करनो चाहिये।

सूर्यादि ग्रह में कोई भी ग्रह निवल हो या प्रतिकूल एवं नेष्ट हो तो ग्रनुकम से श्री पद्मप्रभजी. विमलनाथजी, ग्रादिनाथजी, सुविधिनाथजी, मुनिसुव्रतस्वामी, नेमीनाथजी, ग्रीर पार्श्वनाथ प्रभु की परिकर≮ (परधर) वाली प्रतिमा की पूजा करनी चाहिये जिससे शांति हो जाय ।

वेथ के विना कार्य करने वाले मनुष्य हताश होते हैं ग्रतः गोचर शुद्धि करने के पश्चात् हरेक ग्रह की वेध से हुई श्रश्कृद्धि और वामवेथ से हुई शुद्धि देखनी चाहिये।

ग्रहों के शुभ स्थान ग्रीर वेधक स्थान इस प्रमाण से है-

本 परिकर वाली प्रतिमा के श्रासन में नवग्रह चिन्ह होते हैं, ग्रत: उनकी पूजा करनी चाहिये । यदि यह न मिल सके तो परिकर रहित प्रतिमा की पूजा करनी चाहिये ।

#### [१४६]

रिव का शुभ स्थान ३-६-१०-११ है ग्रोर कम से वेधक स्थान ६-१२-४-५ है।

चन्द्र का शुभ स्थान १-३-६-७-१०-११ है ग्रीर ग्रनुकम से वेधक स्थान ५-६-१२-२-४-६ है।

मङ्गल का शुभ स्थान ३-६-११ है ग्रीर ग्रनुक्रम से वेवक स्थान १२-४-६ है।

बुध का शुभ स्थान २-४-६-८-१०-११ है ग्रीर अनुक्रम से वेधक स्थान ४-३-६-१-८-१२ है।

गुरु का शुभ स्थान २-४-७-६-११ है ग्रीर ग्रनुक्रम से वेधक स्थान १२-४-३-१०-८ है ।

शुक्र का शुभ स्थान १-२-३-४-४-६-११-१२ है और म्रनु-कम से वेधक स्थान =-७-१-१०-६-५-११-३-६ है।

शिंत का शुभ स्थान ३-६-११ है श्रीर अनुक्रम से वेधक स्थान १२-६-४ है।

इस प्रकार शुभ स्थान में रहता हुआ ग्रह उतने ही वेधक स्थान में रहने वाले वेधक स्थान से युक्त होने पर अशुभ हो जाता है और वेधक स्थान में रहने वाला अशुभ ग्रह श्रभ स्थान के ग्रह से युक्त होने पर सवल हो जाता है। किन्तु पिताग्रह और पुत्र ग्रह का परस्पर वेध नहीं होता है।

तीसरे स्थान में रिव शुभ हो और नवम स्थान में मङ्गल हो तो रिव का वेध हो जाता है और अशुभ होता है भीर निर्वल रिव नवम भुवन में हो तो तीसरे भुवन में रहे मङ्गल के वामवेध से शुभ हो जाता है। किन्तु मङ्गल के भुवन में शिन हो तो यह परिवर्तन नहीं होता है और सोम व बुध का भी वेध नहीं होता है।

## ।। वामवेध चक्रम् ।।

| शुभ<br>स्थान | रवि | सोम | मंगल | वुघ | गुरु | शुक्र    | হানি |
|--------------|-----|-----|------|-----|------|----------|------|
| १            |     | પ્ર |      |     |      | <b>5</b> |      |
| ર            |     |     |      | પ્ર | १२   | હ        |      |
| n            | 3   | 3   | १२   |     |      | १        | १२   |
| ४            | į   |     |      | æ   |      | १०       |      |
| ሂ            |     |     |      |     | ४    | 3        |      |
| Ę            | १२  | १२  | لا   | 3   |      |          | 3    |
| હ            |     | . ર |      |     | a    | 1        |      |
| 5            |     |     |      | ?   |      | ሂ        |      |
| 3            |     |     |      |     | १०   | ११       |      |
| १०           | 8   | 8   |      | 5   |      |          |      |
| ११           | , x | 5   | 3    | १२  | 5    | ą        | ४    |
| १२           |     |     |      |     |      | દ્       |      |

ग्रहों का वलावल -

पूर्व का पित सूर्य है उसके पश्चात् ग्राग्नि, दक्षिण, नैऋत्य पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान के अधिपित श्रनुक्रम से शुक्र, मङ्गल, राहु, शिन, चन्द्र, बुध श्रौर गुरु है तथा ब्राह्मण वर्ण के स्वामी गुरु श्रौर शुक्र है, क्षित्रय वर्ण के स्वामी रिव श्रौर मंगल है, वेश्य वर्ण का स्वामी चन्द्र है, शूद्र का स्वामी बुघ है तथा सूत्रधार आदि संकर जातियों का स्वामी शनि है।

लग्न भुवन में बारहवां, पहला ग्रीर दूसरा स्थान पूर्व दिशा में है, उसमें गुरु ग्रीर वुध बलवान हैं। तीसरा. चौथा ग्रीर पांचवां भुवन उत्तर दिशा में है। उनमें शुक्र ग्रीर चन्द्र बलवान है। छट्टा, सातवां ग्रीर ग्राठवां भुवन पश्चिम दिशा में है उनमें शनि बलवान है। नवम, दशम और एकादश भुवन दक्षिण दिशा में है, उनमें रिव ग्रीर मङ्गल बलवान है।

अन्य भी कहा है -

शुभराशौ शुभांशे वा, कारके धनवान् भवेत्। तदंशके शुभे केन्द्रे, राजा नूनं प्रजायते ।। १ ।।

जिसकी जन्म कुण्डलो में शुभ राशि ग्रौर शुभ नवांश वाला कारक हो वह धनवान होता है तथा केन्द्र का शुभकारकांश हो तो वह निश्चय ही राजा होता है। ग्रहों का हर्प स्थान चार प्रकार का है। प्रथम हर्ष स्थान अपना-अपना उच्च स्थान है। इसी प्रकार अन्य भी। इन चारों प्रकार के हर्ष स्थान में रहने वाला ग्रह 'हर्षी' माना जाता है।

निर्वल श्रीर बलवान ग्रह के लिये 'प्रक्न प्रकाश' का मत -

पापः शीघ्रः शुभो वक्रो, बालो बृद्धोऽरिभाऽस्तगः । नीचः पापान्तरेऽष्टस्य, इत्युक्तो बलवजितः ॥१॥

ग्रतिवारी कूर ग्रह, वकी शुभ ग्रह, वाल, वृद्ध, शत्रु के घर में रहने वाला, श्रस्तंगत, नीच स्थान में रहने वाला, कूर ग्रह के साथ जुड़ा हुम्रा ( अर्थात् दो कूर ग्रहों के मध्य रहने वाला ) श्रीर आठवें भुवन में रहने वाला ग्रह निर्बल होता है । भुवनदीपक की वृत्ति में कहा है-

स्व-मित्रनीचगो वकः, स्वराश्यस्ताऽरिवर्गगः । लग्नाद् द्वादशगः पष्ठः, कूरैर्युवतोऽथ वीक्षितः ।। १ ।। याम्यो राह्वास्य-पुच्छस्थो, बालो वृद्धोऽस्तगो जितः । मुथुशिले मूशरिफे, पापैरित्यवलो ग्रहः ॥ २ ॥

स्वनीचस्थान में रहने वाला, मित्र के नीच स्थान में रहने वाला वक्री, ग्रपने घर से सातवें स्थान में रहने वाला, शत्रु के छः वर्ग में रहने वाला, द्वादश भुवन में रहने वाला, पष्टम स्थान में रहने वाला, कूर ग्रहों से युक्त तथा कूर ग्रहों से वीक्षित दक्षिणायनस्थ राहु के मुख नक्षत्र में रहने वाला राहु के नक्षत्र से पन्द्रहवें नक्षत्र में रहने वाला वाल ग्रह, वृद्ध ग्रह ग्रन्तगत ग्रह, युद्धणित तथा शीघ्र गति वाले कूर ग्रह से हुए मुथुशिल ग्रीर मुशरिफ योग वाला ग्रह निर्वल हैं। (आ० ४-४७)

दैवज्ञवल्लभ --

सौम्यहप्ट ग्रज्ञुभ ग्रह तथा शत्रुहष्ट या करूरहष्ट सौम्य ग्रह भी निष्फल है ।

ग्रहों का वल वीस प्रकार का-

स्व-मित्र—क्षींस्व-मार्गस्थ-स्व-मित्रवर्गगो-दितः।
जयी चोत्तरवारो च, मुहृत्-सौम्यावलोकितः।। १।।
त्रिकोगा-ऽऽयगतो लग्नाद्, हर्षी वर्गीतमांशगः।
मुश्रुशिलं मूशरिफं, यदि सौम्यंग्रेहैं: सह।। २।।
सर्वयोगे भवेदेवं, वलानां विश्वतिग्रेहे।
याबद्दलयुताः खेटा-स्ताविदृशोपकाः फलम्।। ३।।

स्वग्रही, मित्रग्रही, स्वयं के नक्षत्र में रहा उच्च का मार्गी श्रपने छ: वर्ग में रहने वाला, मित्र के वर्ग में रहने वाला, उदित होने वाला, जय प्राप्त करने वाला, उत्तरचारी, मित्रहिष्ट तथा सीम्य हिष्ट वाला, त्रिकोण में रहने वाला, लग्न से ध्राप (११) भुवन में रहने वाला, हर्षी वर्गीत्तमनवांश में रहने वाला, सीम्यग्रह के सिहत मुश्रुशिल योगवाला ग्रीर सीम्य ग्रहों के साथ मूश्रिरिक योग वाला ग्रह सम्पूर्ण वलवान है। इस प्रकार से सारे योग होने से ग्रह में वीशवसा वल होता है। जितने ग्रह वलवान होते हैं उतना वसा फल माना जाता है।

लल्ल के अनुसार-

दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत, शक्त, प्रवृद्धवीर्य ग्रीर ग्रविवीर्य ग्रह भी वलवान होता है।

स्त्री राशि में स्त्री ग्रह वलवान है । पुरुष जाति में ग्रस्त्री ग्रह बलवान है । शुक्ल पक्ष में सीम्य ग्रह बलवान तथा कृष्ण पक्ष में कूर ग्रह बलवान है ।

'पाकश्री' श्री में तो मूल त्रिकोण ग्रीर वक गति का समान फल दिखाया हुन्ना है ग्रीर 'नरपतिजयचर्या' में कहा गया है—

सौम्य ग्रह वक़ी हो तो ग्रित शुभ है तथा कूर ग्रह वक़ी हो तो श्रधिक कूर हो जाते हैं।

ग्रहों का नैसर्गिक फल-

मन्दारसौभ्यवाक्पति-सितचन्द्रार्का यथोत्तरं बलिनः । नैःसर्गिकबलमेतद्, बलसाभ्ये स्यादधिकचिन्ता ॥ १ ॥

. शनि, मंगल, बुध, गुरु शुक्र, चन्द्र ग्रौर सूर्य उत्तरोत्तर ग्रिधिक बलवाले हैं, यह नैसर्गिक वल है इसका विचार वल साम्यता में ग्रावश्यक है । पूर्णभद्र के मत में--

## लग्नस्याद्यन्तमध्येषु, बलं पूर्णाल्पमध्यमम्।

लग्न के ग्रादि अंत ग्रीर मध्यम में ग्रनुकम से पूर्ण, ग्रत्प ग्रीर मध्यम वल है।

लल्ल के मत में-

#### लग्नफलं त्वंशके स्पष्टम् ।

लग्न का फल अंश में स्पष्ट है ग्रथीत् लग्न से नवांश ग्रथिक वलवान है।

मृहूतं चिन्तामणिकार के मत में-

## वर्ष-मास-द्यु-होरेशै-र्वृद्धिः पञ्चोत्तरा फले ।

वर्षेश. मासेश, दिनेश और होरेश ग्रह से फल में पांच-पांच वसा की वृद्धि होती है । अर्थात् वर्षेश, पांच वसा, मासेश दस वसा, दिनेश पन्द्रह वसा और होरेश वीस वसा फल देता है ।

त्रैलोक्य प्रकाश का मत-

## रूपा २० र्घ १० पाद ५ वीर्याः स्युः केन्द्रादिस्था नभश्चराः ।

श्रापोलिक में रहे हुए ग्रह पांच वसा, किन्तु फर में रहे ग्रह दस वसा और केन्द्र में रहे ग्रह वीस वसा फल देते हैं।

## ब्रध्घुट्टवीसा रिवराो, परा सिसराो तिन्नि हुन्ति तह गुरुराो । दो दो बुह-सुकाणं, सड्ढा सिरा-भोम-राहूरां ।। १ ।।

सूर्य के साढे तीन, चंद्र के पांच, गुरु के तीन, बुध तथा शुक्र के दो और शनि, मंगल एवं राहु के डेढ-डेढ वसा होते हैं। ये सब मिल कर वीस वसा होते हैं। ग्रह की ग्रष्टवर्ग शुद्धि—

स्वक्षेत्रस्थे बलं पूर्णं, पादोनं मित्रभे गृहें। ग्रघं समगृहे ज्ञेयं, पादं शत्रुगृहे स्थिते ।। १ ।। वक्षगृहे फलं द्विघ्नं, त्रिगुगां स्वोच्चसंस्थिते । स्वभावजं फलं शोध्रो, नीचस्थोऽधं फलं ग्रहः ॥२।। (स.४४)

ग्रहों का स्वक्षेत्र में सम्पूर्ण, मित्र की राशि में पीना, समान ग्रह की राशि में आधा, शत्रु के घर में चौथे भाग का बल होता है। उसी प्रकार वकी ग्रह का दुगना, उच्च ग्रह का तीन गुणा, ग्रतिचारी का जितना स्वाभाविक है ग्रौर नीच ग्रह का ग्राधा फल मिलता है। इन वक्री ग्रहों का स्वाभाविक फल ग्रुभ हो तो शुभ फल दुगुना ग्रौर स्वाभाविक ग्रशुभ फल हो तो वह दुगुना होता है।

प्रश्नप्रकाश का मत-

#### त्रिद्वयेकगुणार्धवलः लगः उच्चगवकशो झनो चस्यः ।

उच्च, वकी, शीघ्र ग्रीर नीच स्थान में रहने वाला ग्रह श्रनुकम से वल में— तीन गुणा, द्विगुणा तथा एक गुणा ग्रीर श्राधा है।

त्रं लोक्य प्रकाश का मत-

## मित्र-स्वर्क्ष-त्रिकोग्गोच्चे, फलं दत्ते ऽङि झवृद्धितः।

मित्र स्थान में, स्वयं के घर में, त्रिकोण में और उच्च स्थान में रहने वाले ग्रह एक-एक पाद की वृद्धि से फल देते हैं।

शौनक-

रूपं ग्रहस्य वर्गे, स्विदिने हिगुरां स्वकालहोरायाम् । त्रिगुरामरिवर्गयोगे, फलस्य पात्यस्तृतीयांशः ॥१॥

बह का फल स्वयं के वर्ग में समान है, स्वकाल होरा में त्रिपुला और स्विका में द्विपुला । शत्रु के वर्गयोग में हुदीय भाग ( हुतीयांश ) मात्र है ।

ब्दल के सत से-

विलनः कण्टकसंस्या, वर्षाधियमासदिवसहोरेशाः । हि गुरुशुभाशुभफलवा, यथोत्तरं ते परिज्ञेयाः ॥१॥

केन्द्र में रहने वाला वर्षेश, मासेश, दिनेश और होरेश वलवान हैं तथा उत्तरोत्तर दुगुने-दुगुने फल को देने वाला है ।

पूर्ण खेटाष्टकवलं २०, ऊनं पादेन गोचरं १४ प्रोक्तम्। वेवोत्यमर्ववलं १०, पादवलं द्रष्टितः खचरे ॥१॥

प्रहों का ब्राठ प्रहों में सम्पूर्ण, गोवर का पौन, वेव का अब और हिन्द का एक पाद वल होता है।

दैवज्ञवत्स्म —

बलवानुदितांशस्यः, शुद्धं स्यानफलं ग्रहः । दद्याद् वर्गोत्तमांशे च, मिश्रं शेषांशसंस्थितः ॥१॥

उदय के नवांग और वर्गोत्तम नवांश में रहने वाला प्रह बलवान होता है और वह स्थान का पूर्ण फल देता है तथा दूसरे नवांग में रहने वाला प्रह मध्यम फल देता है।

> प्रत्येक प्रह का विशिष्ट सामर्थ्ये— नारचंद्र के बनुसार—

न तिथिन नक्षत्रं, न वारो न च चन्द्रमाः । लग्नमेकं प्रशंसन्ति, त्रिषडेकादशे रवौ ॥१॥

तृतीय, पष्ठम ग्रौर एकादशम भुवन में रिव हो तो वह लग्न प्रशंसनीय है। फिर तिथि वार ग्रौर चन्द्र का वंशिष्य कोई विशेष महत्व नहीं रखता।

कर्तुरनुक्लयोगिनि, शुभेक्षिते शशिनि वर्धमाने च । तारायोगेऽभीष्टे, सर्वेऽर्थाः सिद्धिमुपयान्ति ।। १ ।।

कर्ता के अनुकूल योगवाला, शुभग्रह से प्रेक्षित वृद्धि प्राप्त चन्द्र हो तथा शुभ तारा का योग हो तो सर्व कार्य सिद्ध होते हैं।

सर्वत्राऽमृतरश्मे-र्बलं प्रकल्प्याऽन्यखेटजं पश्चात् । चिन्त्यं, यतः शशांके, बलिनि समस्ता ग्रहाः सबलाः ॥१॥

प्रथम सर्वत्रही चन्द्र का बल किल्पित करके फिर अन्य ग्रहों का बल सोचना चाहिये, क्योंकि चन्द्र बलवान हो तो सारे ग्रह स्वयं ही बलवान हो जाते हैं।

श्री उदयप्रभसूरि के मत में—

सौभ्य-वावपति-शुक्राणां, य एकोऽपि बलोत्कटः । कूरैरयुक्तः केन्द्रस्थः, सद्योऽरिष्टं पिनष्टि सः ॥ १ ॥

बुध, गुरु श्रौर शुक्त इनमें हर कोई एक ग्रह बलवान हो करूर ग्रह उसके साथ न रहा हुग्रा हो ग्रौर स्वयं केन्द्र में हो तो तत्काल दुष्ट योग का नाश करते हैं।

बलिष्ठः स्वोच्चगो दोषा-नशीति शीतरश्मिजः । बाक्पतिस्तु शतं हन्ति, सहस्त्रं चाऽसुराचितः ॥२॥ वलवान ग्रीर उच्च स्थान में रहने वाला बुध, ग्रस्सी दोपों को, गुरु सो दोपों को ग्रीर शुक्र हजार दोपों को दूर करता है।

वृधो विनाऽकेंगा चतुष्टयेषु, स्थितः शतं हन्ति विलग्नदोषान् । शुक्रः सहस्त्रं विमनोभवेषु, सर्वत्र गीर्वागगुरुस्तु लक्षम् ॥३॥

मूर्य रहित श्रीर चार केन्द्र स्थान में रहने वाला बुब, लग्न के सी दोषों को नष्ट करता है। सूर्य रहित श्रीर सातवें भुवन के श्रितिरक्त तीन केन्द्र स्थान में रहने वाला शुक हजार दोषों को तथा मूर्य रहित एवं चार केन्द्रस्थ गुरु लाख दोषों को नष्ट करता है।

व्यवहार प्रकाश के ग्रनुसार –

त्रिकोरा-केन्द्रगा वाऽपि, भङ्गः दोषस्यकुर्वते । वक्र-नीचा-ऽरिगा वाऽपि, ज्ञ-जीव-भृगवः शुभा- ॥१॥

बुव गुरु और गुक्र त्रिकोण या केन्द्र में हो तो दोपों का नाश करता है श्रोर वही यदि नीच या शत्रु स्थान का भी हो तो भी शुभ है।

वन्ना-ऽरि-नोचराशिस्यः, शुभकृत् प्रोच्यते गुरुः । स्वोच्चांशस्यः स्ववर्गस्यो, भृगुणा ज्ञोन वा युतः ॥१॥

गुरु वक्री हो, शत्रुगृह का हो या नीच स्थान का हो किंतु वह उच्च अंश का हो स्वर्ग में हो ग्रीर बुच एवं गुक के साथ रहा हुग्रा हो तो गुभ है।

श्री हरिभद्रसूरि के मत में-

लगगग्रो चउ-सत्तम -दसमो ग्र गुरु भवे बलवं।

प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम गुरु बलवान होता है ।

ग्रह रेखाओं का विवरण— श्रीउदयप्रभसूरि के मत में—

गोचरेण ग्रहाणां चेद्, श्रानुक्त्यं न दृश्यते । जन्म-लग्न-ग्रहेभ्योऽष्ट—वर्गेणालोकयेत्तदा ।। १ ।।

यदि ग्रहों के गोचर से अनुकूलता नहीं दिखती हो तो जन्म से, लग्न से, ग्रहों से उत्पन्न ग्रष्टवर्ग से देखना चाहिये ।

तस्मादष्टकशुद्धि-गुरोविलोक्या रवेश्व चन्द्रस्य । निधनान्त्याम्बुगतेष्विप, रेखाधिक्यात् सुशुद्धिः स्यात् ॥१॥

उससे गुरु, रिव और चन्द्र की ग्रष्टवर्ग शुद्धि देखनी चाहिये। क्योंकि वे चतुर्थ, ग्रब्टम और द्वादशम स्थान में रहे हो तो भी रेखा की ग्रधिकता से (सम्पूर्ण) सारी शुद्धि हो जाती है।

यह रेखा जनम कुण्डली के लग्न ग्रीर सूर्यादि से देखी जा सकती है।

लग्न से ३-४-६-१०-११-१२, सूर्य से १-२-४-७-६-१०-११, चंद्र से ३-६-१०-११, मंगल से १-२-४-७-६-१०-११, बुघ से ३-५-६-६-१०-११, बुघ से ३-५-६-११, शुक्र से ६-७-६, शिन से १-२-४-७-६-१०-११ स्थान में तात्कालिक सूर्य हो तो शुभ रेखा आती है।

लग्न से ३-६-१०-११ सूर्य से ३-६-८-१०-११, चन्द्र से १-३-६-१०-११, मंगल से २-३-४-६-६-१०-११, बुध से १-३-४-५-७-८-१०-११, गुरु से १-४-७-८-१०-११-१२, युक्त से ३-४-५-७-६-१०-११ श्रीर शिन से ३-४-६ स्थान में तात्कालिक चन्द्र हो तो ग्रुभ रेखा आती है। लग्न से १-३-६-१०-११, रिव से ३-४-६-१०-११, सोम से ३-६-१०-११, मङ्गल से १-२-४-७-६-१०-११, बुध से ३-४-६-११, गुरु से ६-१०-११-१२, शुक्र से ६-६-११-१२ श्रीच शिन से १-४-७-६-६-१०-११ स्थान में तात्कालिक मंगल हो तो शुभ रेखा श्राजाती है।

लग्न से १-२-४-६-द-१०-११, रिव से ४-६-६-११-१२, सोम से २-४-६-द-१०-११, मंगल से १-२-३-४-४-७-द-६-१०-११, बुध से १-३-४-६-६-१०-११-१२, गुरु से ६-द-११-१२, शुक्र से १-२-३-४-५-६-११ और शिन से १-२-३-४-५-७-द-६-१०-११ स्थान में तात्कालिक बुध हो तो शुभ रेखा स्राती है ।

लग्न से १-२-४-५-६-७-६-१०-११ सूर्य से १-२-३-४-७-द-१०-११ सोम से २-५-७-६-११ मङ्गल से १-२-४-७-द-१०-११ बुध से १-२-४-५-६-६-१०-११ गुरु से १-२-३-४-७-द-१०-११ शुक्र से २-५-६-६-१०-११ और शनि से ३-५-६-१२ वें भुवन में तात्कालिक गुरु हो तो शुभ रेखा आती है।

लग्न से १-२-३-४-५-६-११ सूर्य से द-११-१२ सोम से १-२-३-४-५-६-११-१२ मंगल से ३-५-६-६-११-१२ बुध से ३-५-६-६-११ गुरु से ५-द-६-१०-११ शुक्र से १-२-३-४-५-द-६-१०-११ श्रीर शिन से ३-४-५-द-६-१०-११ वे भुवन में रहने वाला तात्कालिक शुक्र शुभ है।

लग्न से १-३-४-६-१०-११ रिव से १-२-४-७-६-१०-११ चन्द्र से ३-६-११ मंगल से ३-५-६-१०-११-१२ बुध से ६-६-६-१०-११-१२ गुरु से ५-६-११-१२ गुरु से ५-६-११-१२ गुरु से ५-६-११-१२ गुरु से १-५-६-११ वें स्थान में रहे तात्कालिक शनि शुभ रेखा प्रदान करता है।

लग्न से ३-५-७-६-१२ रिव से १-२-३-४-७-८-१० सोम से १-३-५-७-८-६-१०-१२ मंगल से १-३-५-१२ वुध से २-४-७-८-१२ गुरु से १-२-४-७-द-१२ शुक्त से ६-७-११-१२ ग्रौर शिन से २-५-७-११ वें स्थान में तात्कालिक राहु रहा हो तो शुभ रेखा प्रदान करता है। कुछ ग्राचार्यों के मत में राहु की रेखा है ही नहीं। ग्रतः राहु की रेखा न गिनने पर छप्पन रेखाएँ बाती हैं।

| 11111               | धन लग्न<br>९०००<br>।।।।                  | शिव । । । । । । । । । । । । । । । । । । । |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| गुक राहु<br>! । । । | तात्कालिक<br>सूर्य का भ्रष्टक<br>वर्ग ४८ | 1111                                      |
| बुध मेष<br>।।००     | 000                                      | गुरु चंद्र<br>मंगल<br>।।।।।               |

रेखाग्रों को लाने की पद्धति-

प्रथम में जन्म कुण्डली को स्थापन कर लग्नादि से तात्का-लिक सूर्य को आश्रित कर जितने स्थान में रेखा पड़ती हो उन स्थान में सीधी रेखा रखनी चाहिये, शेष स्थान में ० रखना चाहिये। इस प्रकार जन्म कुण्डली में सूर्य की कुल रेखा ४८ नोनी है। इसी प्रकार रिव ग्रादि ग्रहों की ४८—४६—४०—४८४६—४२ ग्रीर ४६ रेखाएँ होती हैं तथा राहु की रेखाएँ लाई जाये तो ४३ रेखा होती हैं ।

रेखाम्रों का फल नारचंद्र के अनुसार—
कष्टं स्यादेक रेखायां, द्वाभ्यामर्थक्षयो भवेत्।
त्रिभिः क्लेशं विजानीयात्, चतुभिः समता मता ।।१।।
पञ्चभिश्चित्तसौख्यं स्यात्, षड्भिरथांगमो भवेत्।
सप्तिभः परमानन्द-श्चाऽष्टिभः परमं पदम्।।२।।

एक ग्रह की एक रेखा हो तो कण्ट, दो में अर्थ का नाश, तीन में क्लेश, चार रेखा में समानता, पांच रेखा में चित्त की सीख्यता, छः रेखाओं से धन की प्राप्ति, सात रेखाओं से परम आनन्द की प्राप्ति और आठ रेखाओं से परम-पद की प्राप्ति होती है। ग्रिधक रेखाओं से ग्रशुभ गोचर ग्रह भी शुभ हो जाती हैं तथा बहुत शून्य ग्रावे तो शुभ गोचर ग्रह भी ग्रशुभ हो जाता है।

।। सर्व रेखा कुण्डली ।। तात्कालिक ग्रहों की रेखा ३३

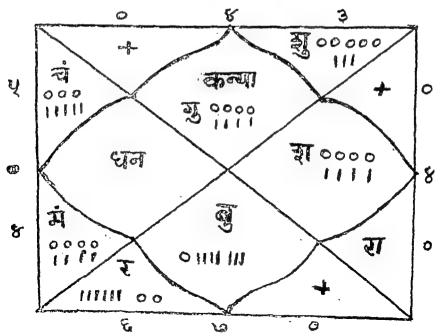

# गह रेखा चक्र, रेखा प्रद ग्रह कोध्टक

|   | 1     | 1 0~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | _                                                      |                                                             |                                                      |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   | श्रमि | -8-8-3<br>-8-8-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا<br>ا<br>ا<br>ا                             | १३-%-७-४-४<br>१३  १८-१-१                               | ६-१२<br>सिवा                                                | 3-2-6                                                |
|   | গুন   | <b>1</b> - 9 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-8-K-8-E                                    | -4-4-3<br>-4-4-3                                       | 8-3-5-8                                                     | -3-8.6- 2-4-E-E-                                     |
|   | गुरु  | -8-8-8<br>-8-8-8-8<br>-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$-3-8-4-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 | ع-۶-6-8 الله الله الله الله الله الله الله الل         | ६-द-११-१२   १-२-३-४- ६-१२<br>४-5-६-११ सिवा                  | \$ .                                                 |
|   | े व   | \$-8-8-8-<br>\$-7-8-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8-3-8-4-8                                    | 88-3-4-2                                               | 8-3-4-4-E-<br>80-88-82                                      | 8-3-8-4-6                                            |
|   | मंगल  | 86-8-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3-x-E-2                                     | 6 -0 6 -2 -8 -6 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 | *-E-E-18- 5-2-E-E- 6-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- | -3-0-2-2-6   66-3-0-x-2                              |
|   | सोम   | \$ \land - \delta - \d | 3-5-6-86 3-5-2-80-86 6-3-5-6-86              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                             | 25-33-70-6<br>25-33-70-6                                    | 3-7-8-8-8                                            |
| , | रवि   | გგ-0გ<br>-3-61-ჯ-≿- <b>ჰ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5                        | मंगल १-३-६-१०-११ ३-५-६-१०-११ ३-६-१०-११                 | x-e-r-68                                                    | 8-5-3-x-6-<br>5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- |
|   | क्रम  | ≥3-23<br>-08-3-8-€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                        | ₹-3-E-8                                                | बुध १-२-४-६-त-                                              | 136 8-2-8-4-E- 8-2-3-8-6-<br>6-E-80-88 E-80-88       |
|   | ٥     | स्वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सोम                                          | मंगल                                                   | ង<br>២១                                                     | <u>ज</u>                                             |

| •                                                           |                                             | Γ,,                                                                                                             | , .     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-8-8-8-8-8-8-8-                    | 28-3-4-                                     | }}-5-x-e                                                                                                        |         |
| 8.2-3-x-x-<br>c-E-10-88                                     | 2-02-5                                      | -                                                                                                               |         |
| 3-7-6-6-86 4-4-8-80-888.3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 | 2                                           | 2-2-4-6-                                                                                                        | ****    |
| 3-4-6-6-8                                                   | 3-x-e-80- E-2-80- x-E-88-83 E-88-83 E-88-88 | क्र-१-१८ १-१-३ १-१-३ १-१-१८ १-१-१८ १-१-१८ १-१-१८ १-४-१८ १-४-१८ १-१-१८ १८-१-१८ १८-१-१८ १८-१-१८ १८-१८-१८ १८-१८-१८ | ****    |
| 3-8-88                                                      | -08-3-X-E                                   | €-3-K-8-                                                                                                        | 7700000 |
| 4-88 8-3-8-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-                   | الب<br>م<br>م                               | 8-3-4-6-6-6-6-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8                                                                     | 0       |
|                                                             | 8-3-8-8-                                    | \$-\$-\$-\$<br>2-8-8-8-8                                                                                        |         |
| *                                                           | ₩<br>%-6-8                                  | 5.4-5<br>5.4-5<br>5.4-5<br>5.4-6                                                                                |         |
| श्रु                                                        | श्र                                         | to.                                                                                                             | -       |

नोट- स्वराधि से गिनना चाहिये, ये कुछ मिलाने पर ६४ रेखाएँ होती

नारचंद्र के अनुसार रेखाओं का फल-

तात्कालिक सर्व ग्रह की सत्तर में इकत्तीस रेखाएँ आवे तो ग्रमुक्रम से १७ नाश, १८ घन क्षय, १६ वंघु पीड़ा, २० क्लेश, २१ मनोव्याधि, २२ दोनता, २३ तीन वर्ग की हामि, २४ द्रव्यनाश २५ सर्वथा द्रव्य क्षय, २६ क्लेश, २७ समता, २८ द्रव्य प्राप्ति, २६ सन्मान, ३० श्रति सन्मान श्रीर ३१ द्रव्य सुख की वृद्धि का फल मिलता है।

> कार्य सिद्धि में ग्रह योग की म्रावश्यकता— दैवज्ञवल्लभ—

तिथि-क्षरा-भ-वाराराां, साध्यं योगेन सिध्यति । तस्मात् सर्वेषु कार्येषु, ग्रह्योगान् सुचिन्तयेत् ।।१।।

तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र और वार के कार्य योग से सिद्ध होते हैं । अतः ग्रह योगों का विचार ग्रवश्य करना चाहिये ।

श्री उदयप्रभसूरि के मत में —

१ लामेऽकारी शुभा धर्मे, श्रीवत्सो यद्यरौ शितः । २ श्रर्थेन्द्रुविक्रमे मन्दो, रविलिभे रिपौ कुजः ॥ १ ॥

ग्यारहवें भुवन में सूर्य ग्रीर मंगल हो, नवमें भुवन में सीम्य ग्रह हो, छट्टे स्थान में शिन हो तो श्रीवत्स योग होता है। तृतीय स्थान में शिन, ग्यारहवें स्थान में रिव, ष्ठम स्थान में मंगल हो तो अर्थेन्दु योग होता है। ये दोनों योग अति शुभ हैं।

३ शंखः शुभग्रहैर्बन्ध्-धर्मकर्मस्थितैभंवेत् । ४ ध्वजः सौम्ये विलग्नस्थैः, कूरैश्च निधनाश्रितैः॥ २ ॥ चतुर्थं, नवम ग्रीर दशम भुवन में शुभ ग्रह हो तो शंख योग होता है। (३) लग्न में सौम्य ग्रीर ग्राठवें भुवन में कूर ग्रह रहे हों तो ध्वज योग होता है। ये दोनों योग भी ग्रित श्रोष्ठ हैं।

५ गुरुधंमें व्यये शुक्रो, लग्ने ज्ञः श्चेत् तदा गजः । ६ कन्यालग्नेऽलिगे चन्द्रे, हर्षः शुक्रेज्ययोर्मृ गेः ॥३॥

नवम भूवन में गुरु, द्वादश भुवन में शुक्र ग्रीर लग्न में बुध हो तो गजयोग होता है। रत्नमाला में बारहवें भुवन में शुक्र के स्थान पर ग्यारहवें भुवन में शिन कहा हुम्रा है। लग्न में कन्या राशि, वृश्चिक राशि में चन्द्र, मकर में शुक्र तथा गुरु हो तो हर्ष योग होता है। ये दोनों योग भी ग्रति श्रेष्ठ है।

- ७ धनुरुटमगै: सौम्यैः, पापैर्व्ययगतंभवेत् ।
- ८ कुठारो भागंवे वब्ठे, धर्मस्थेऽर्के शनौ व्यये ।। ४ ।।
- ६ मुशलो बन्धुगे भौमे, शनावन्त्येऽष्टमे विधौ।
- रै० चक्रं च प्राचि चक्राघें, चन्द्रात् पाप∙शुभैः क्रमात् ॥५॥
- ११ कुर्मः पुत्रार्थरन्त्रान्त्ये-घ्वारमन्देन्दुभासकरैः ।
- **१**२ वापी पापैस्तु केन्द्रस्थै-योंगाः स्युद्धदिशेत्यमी ॥ ६ ॥

ग्राठमें स्थान में सौम्य ग्रीर वारहवे स्थान में पापग्रह हो तो धनुषयोग होता है । छट्ठे स्थान में शुक्र, नवम स्थान में सूर्य ग्रीर वारहवे स्थान में शिन हो तो कुठार योग होता है । रतन-माला के मत में— नवम स्थान के सूर्य के बदले चौथे स्थान में बुध हो तो कुठारयोग होता है ।

चतुर्थ स्थान में मंगल, द्वादश में शनि, ग्रष्टम स्थान में चन्द्र हो तो मुशलयोग होता है । रत्नमाला के मत में चतुर्थ मंगल के स्थान पर प्रथम स्थान में सूर्य दिखाया गया है। भाव कुण्डली के पूर्वार्घ चक्र में इब्ट नवांश वाले दशम से चतुर्थ भुवन तक प्रथम चन्द्र हो, पीछे स्थानों में पापग्रह श्रीर सौम्यग्रह हो तो चक्रयोग होता है। पंचम स्थान में मंगल, द्वितीय स्थान में शिन, श्रष्टम स्थान में चन्द्र श्रीर द्वादश में सूर्य हो तो क्रमं योग होता है। केन्द्र में पापग्रह यदि रहे हो तो वापीयोग होता है। इस प्रकार बारह योग हैं।

१३-१६ श्रानन्द-जीव नन्दन-जीमूत जय-स्थिरा-ऽमृता योगाः ज-गुरु-सितैः प्रत्येकं, द्विकत्रिकैश्चापि लग्न गतैः । ७॥ योगा यथार्थनामानः, सर्वेषूत्तमकर्ममु । ऐश्वर्य-राज्य-साम्त्राज्य-विधातारः ऋमादमी ॥८॥

बुध, गुरु, शुक्र ग्रहों में से एक, दो या तीन ग्रह लग्न में हो तो ग्रानन्द, जीव, नन्दन, जीमूत, जय, स्थिर श्रीर श्रमृत योग होते हैं। अथित लग्न में बुध हो तो ग्रानन्द, गुरु हो तो जीव, शुक्र हो तो नन्दन, बुध और गुरु हो तो जीमूत, बुध श्रीर शुक्र हो तो जय. गुरु श्रीर शुक्र हो तो लय. गुरु श्रीर शुक्र हो तो स्थर तथा बुध, गुरु श्रीर शुक्र हो तो श्रमृत योग होता है। ये योग सर्वोत्तम कार्य में यथार्थ नाम वाले हैं। एक-एक ग्रह वाले योग ऐक्वर्य तथा दो-दो ग्रह वाले योग राज्य प्राप्त कराते हैं श्रीर तीन ग्रह वाला योग चक्रवर्ती या स्रिपद प्राप्त कराते हैं।

पूरिएभद्र का मत—
उदय-हुमगे मम्मं, नव-पंचिम्म क्रकंटयं भिएयं।
दसम-चउत्थे सल्लं, क्रउदयत्थितं छिद्दं।। १।।
मम्मदोसेएा मरणं, कंटयदोसेएा कुलक्खग्रो होइ।
सल्लेएा राय सस् , छिद्दे पुत्तं विस्तासेइ।। २।।

### [१६५]

कूर ग्रह प्रथम और अष्टम स्थान में रहे हो, मर्म, पंचम ग्रीर नवम भुवन में रहे हो तो कूरकंटक चतुर्थ तथा दशम स्थान में रहे हो तो शल्य, प्रथम ग्रन्तिम स्थान में रहे हो तो छिद्रयोग होता है। इनमें मर्म दोष से मृत्यु, कंटक दोष से कुल का नाश, शल्य दोष से राजा के साथ वैर ग्रीर छिद्र दोष से पुत्र का नाश होता है।

यदि सर्वग्रहहिष्ट-लंग्ने परिपतित दैवतवशेन ।
तद् भवति नृपतियोगः, कल्याग परम्पराहेतुः ॥ ३ ॥
ग्रन्योन्यस्यौच्चराशिस्थौ, यदि स्यातां ग्रहौ तदा ।
राजयोगं जिनाः प्राहु-र्दशंने तु महाफलम् ॥ ४ ॥

यदि सर्वग्रह हिष्ट दैववश योग से एक साथ लग्न में पड़ती हो तो कल्याग की परम्परा का साधन कराने वाला राजयोग होता है। यदि दो ग्रह परम्पर एक दूसरे के उच्च स्थान में रहे हो तो राजयोग होता है और उसका यदि परस्पर दर्शन भी हो जाय तो बहुत बड़ा फल मिलता है। ऐसी जिनेश्वरों की वाणी है।

हेमहंसगिए। कहते हैं-

वर्गोत्तम गते लग्ने, चन्द्रे वा चन्द्र वर्जितैः। चतुराद्यं ग्रंहैर्द्दरे, नृपा द्वाविशतिः स्मृताः ॥१॥

विना चंद्र के चार, पांच या छः ग्रहों की दृष्टिवाले लग्न या चन्द्र वर्गीत्तम नवांश में हो तो वाईस राजयोग होते हैं।

ये वाईस राजयोग इस प्रकार है—

वका-ऽर्कजा-ऽर्क-गुरुभिः सकलै स्त्रिभश्च, स्वोच्चेषु षोडश नृषाः कथितैकलः

# ह्येकािक तेषु च तथैकतमे विलग्ने, स्वक्षेत्रगे शशिनि षोडश भूमिपाः स्युः ।। १ ।।

मंगल, शिन, सूर्य और गुरु ये चार ग्रह या इनमें से कोई तीन ग्रह उच्च स्थान में हो ग्रीर उनमें से एक ग्रह लग्न में हो तो सौलह राजयोग होते हैं। पुना चन्द्र स्वयं के घर में श्रीर चार ग्रहों में से हर कोई दो ग्रह या एक ग्रह उच्च स्थान में हो श्रीर चार में से एक ग्रह लग्न में हो तो भी सौलह राजयोग होते हैं। ये सब श्रीष्ठ राजयोग होते हैं। ये सब श्रीष्ठ राजयोग हैं। इनके ग्रितिरक्त श्रीष्ठ मध्यम भी राजयोग होते हैं। होते हैं।

|           |      |          | i          | १६७       | 1          |                                              |         |              |   |
|-----------|------|----------|------------|-----------|------------|----------------------------------------------|---------|--------------|---|
|           | 83   | ब्यय     | मंत्रो     | ्वं<br>वं | 0          | •                                            | मध्य    | 0            |   |
|           | 8 8  | भाष      | लाम        | दक्षिण    | 0          | र०सो० र०सो ब<br>हु०मु० म०मु.श०<br>धु० रा०सु० | ગૌમ     | D            | _ |
| 1         | 08   | ब्योम    | भाग्य      |           | दोगी       | र०सो०<br>बु॰मु॰<br>मु॰                       | प्रशुभ  | रविभोम       | _ |
|           | ω/   | धर्म     | मन         | दक्षिण    | •          | ख • मु <b>०</b><br>यु०                       | मध्य    | 0            | _ |
|           | u    | मृत्ये   | जीवित      | पश्चिम    | •          | •                                            | मध्य    | •            |   |
| वअ        | 9    | स्त्री   | वरम        | पहिचम     | दोग        | सो॰शु॰<br>बु•गु॰                             | अधुभ    | शनि          |   |
|           | US   | श्रित    | न्नरि      | प्रिचम    | 6          | र्० म<br>बु० श०<br>रा                        | શુંમ    | 0            |   |
| लग्न भुवन | 54   | सुत      | मंत्रो     | उत्तर     | 0          | ्य<br>जिल्ल                                  | मध्यम   | 0            |   |
| ाट        | >>   | मुख      | यान        | बत्तर     | म्रौषध     | खु के<br>श्री ह                              | अशुभ    | चंद्र शुभ    | - |
|           | m    | सहय      | भ          | उत्तर     | +          | सोठगुठ रठम. बु<br>बुठगुठ गुठगुर<br>रार्गा    | શુમ     | ٥            |   |
|           | ~    | य        | भोव        | ्य<br>व्य | +          |                                              | मध्य    | 0            |   |
|           | ~    | 31<br>12 | 뜐          |           | 110        | े ते<br>जी के                                | प्रशुभ  | गुरु नुव     |   |
|           | भुवन | ti i     | यात्रा नाम | दिया      | रोग प्रश्न | गोनर श्दि                                    | राहु फल | ग्रह दिग् बल |   |

|           |                    |                           |            |          | r,        | ६८।      |            |           |          |          |           |   |
|-----------|--------------------|---------------------------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|---|
| 0         | o                  | o                         | 0          | o        | शुक्र     | 0        | वाव        | शनि       | शनि      | पा.सौ.   | रवि       | • |
| 0         | रिव मं             | र्दाव<br>मंग <b>े</b> रवि | . 0        | 0        | श्रान     | 0        | ٥          | 0         | 0        | पा.सौ.   | 0         |   |
| 0         | ۰                  | 0                         | গ্রাম      | 0        | 0         | 0        | •          | 0         | 0        | यं       | W         |   |
| 0         | सौम्य              | 0                         | म<br>°त्रं | 0        | ज्य       | 0        | •          | सूर्यं    | 0        | 0        | 0         |   |
| भौम       | 0                  | ۰                         | 0          | ₩°       | 0         | 0        | सौम्य      | 0         | کا<br>ط  | 0        | वन्द्र    |   |
| 0         | 0                  | 0                         | ٥          | 0        | •         | ٥        | 0          | 0         | ٥        | •        | 0         |   |
| 'ক<br>'ক  | शनि                | भोम                       | •          | ٥        | 0         | 0        | •          | ু<br>জু   | •        | 0        | 0         |   |
| •         | 0                  | ۰                         | 0          | ٥        | •         | ०<br>चें | 0          | 0         | •        | o        | मंगल      |   |
| 0         | •                  | 0                         | गुभ        | 0        | 0         | •        | 0          | य<br>एव   | मंगल     | ۰        | 0         |   |
| •         | •                  | श्रानि                    | ٥          | ۰        | 0         | रज<br>या | ٥          | ٥         | 0        | पा.सौ.   | 0         |   |
| ō         | •                  | ۰                         | ٥          | 0        | 0         | •        | ٥          | ٥         | •        | पा.सो.   | शनि       |   |
| ्रेस<br>न | <b>o</b>           | ٥                         | 0          | साम्य    | त्व<br>एख | कन्या    | 0          | . 6       | भूत      | पा.सौ.   | 0         |   |
| द्दट योग  | ्र<br>श्रोवत्स योग | झधेंन्दु योग              | शंख योग    | ध्वज योग | गज योग    | हर्ष योग | धनुष्य योग | कुठार योग | मूशल योग | चक्र योग | कूर्म योग |   |

|   |     | ,        |                |       |          |          |                  |
|---|-----|----------|----------------|-------|----------|----------|------------------|
|   | 0   | मिख करे  | 1000           | 3.0.5 | नृप वैर  | , E      | ₹°               |
|   | 0   | 0        | , , , ,        | 0     | •        |          | पुत्र नाश        |
|   | वाव | o        |                | 0     | e4<br>71 | G        | 0                |
|   | 0   | 0        |                | 왕     | •        | ,        | •                |
|   | 0   | 14<br>13 | / <sub>6</sub> | 0     | (        | •        | •                |
|   | वाव | •        | 3              | 0     |          | 0        | 0                |
|   | o   |          | 0              | 0     |          | 0        | 0                |
| _ | o   |          | 0              | 왕     | 6        | 0        | 0                |
|   | वाव |          | 0              | •     | ,        | ₩°       | 0                |
|   | 0   |          | 0              | Ć     | >        | 6        | 0                |
|   |     | )        | 0              |       | 0        | 0        | ۰                |
|   | -   | <u>,</u> | A<br>왕         |       | 0        | o        | 1 <del>4</del> 0 |
|   |     | वापो योग | ममं योग        | •     | क्तर योग | गत्य योग | द्धिद्र योग      |

चन्द्र की अवस्था श्रीर उनका फल-

गय हरिश्र मया मोया, हासा किड्डा रई सयगामसंगं। तावा कंपा सुत्था, सिसवत्था बार नामफला ॥ २२ ॥ पइरासि बारसंसा, श्रमुहाउ चए जश्रोसुहोवि ससी। एयाहि हवइ श्रमुहो, सुहाहि श्रमुहो वि होइ सुहो ॥२३॥

चन्द्र की निम्न द्वादश दशाएँ हैं— गता, हता, मृता, मोदा, हासा, क्रीड़ा, रित, शयन, ग्रशन, तापा, कंपा ग्रीर स्वस्था, जो यथार्थ नाम वाले हैं। प्रत्येक राशि के वारह-वारह अंश हैं। शुभ चन्द्र हो तो भी उसमें से ग्रशुभ ग्रंशों को छोड़ देना चाहिये। वयोंकि ग्रशुभ ग्रंशों से शुभ चन्द्र भी ग्रशुभ हो जाता है ग्रीए शुभ अंशों के द्वारा ग्रशुभ चन्द्र भी शुभ हो जाता है।

तात्कालिक चन्द्र वल का भ्रवश्य भ्रवलोकन कर लेना चाहिये।

लग्नं देहः षट्कवर्गोऽङ्गकानि, प्राराश्चन्द्रो धातवः खेचरेन्द्राः ।

प्राणे नष्टे देहधात्वङ्गनष्टा, यत्नेनाऽतश्चन्द्रवीर्यं प्रकलप्यम् ॥ १॥

लग्न शरीर, छः वर्ग ग्रंग, चन्द्र प्राण और ग्रह घातु रूप हैं, उसमें से प्राण के नाश होने पर सारे अवयवों का नाश हो जाता है। ग्रतः चन्द्रवल अवश्य देखना चाहिये। चन्द्र का बल पन्द्रह प्रकार का है उनमें से कोई न कोई बल तो अवश्य ग्रहण करना चाहिये।

श्रोउदयप्रभसूरि के मत में---

### [१७१]

## लग्ने गुरोर्वरस्याऽथ, ग्राह्यं चान्द्रबलं बुधैः । शिष्य-स्थापक-कन्यानां, जीवे-न्द्र-कंबलानि च ॥१॥

लग्न में गुरु भ्रीर वर को चन्द्र का बल भ्रवश्य देखना चाहिये तथा शिष्य प्रतिष्ठा कराने वाले तथा कन्या का गुरु भ्रीर चन्द्र का बल भ्रवश्य देखना चाहिये ।

जन्म राशि से तृतीय, पष्ठम, दशम ग्रीर ग्यारहवें भुवन में रहने वाला सूर्य शुभ है। द्वितीय, पंचम ग्रीर नवम भुवन में रहने वाला सूर्य मध्यम है। वाराही संहिता में कहा गया है कि जन्मादि स्थान में रहने वाला सूर्य ग्रनुक्रम से स्थान नाश, भय, लक्ष्मी, पराभव, दीनता, शत्रुभय, प्रयाण, देहपीड़ा, अशांति, सिद्धि, धनप्राप्ति और व्यय देता है। द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम ग्रीर एकादशम भुवन में रहने वाला गुरु शुभ है। ग्रीर भी कहा है—

जन्म से प्राथिमक स्थानों में रहने वाला गुरु अनुक्रम से रोग, घन, क्लेश, खर्च, सुख, भय, राजसम्मान, धनप्राप्ति, लक्ष्मी, भ्रप्रीति, लाभ और हृदय पीड़ा का विस्ताय कराता है ।

बन्द्रो जन्मित्र-षट्-सप्त--दशै-कादशगः शुभः। द्वि-पञ्च-नवमोऽप्येवं, शुक्लपक्षे बली यदि ॥ १॥

जन्म राशि से प्रथम, तृतीय, षष्ठम, सप्तम, दशम और एकादशम स्थान में रहने वाला चन्द्र शुभ है तथा शुक्ल पक्ष में वलवान हो तो द्वितीय, पंचमं ग्रौर नवम स्थान में रहने वाला चन्द्र भी शुभ है ।

नारचंद्र के ग्रनुसार-

जन्मस्थः कुरुते पुष्टि, द्वितीये नास्ति निर्वृतिः । तृतीये राजसन्मानं, चतुर्थे कलहागमः ॥१॥ पञ्चमेऽर्थपरिश्रंशः, षष्ठे धान्यसमागमः । सप्तमे राज पूजा च, श्रष्टमे प्राग्यसंशयः ॥२॥ नवमे कार्यहानिच, सिद्धिश्च दशमे भवेत् । एकादशे जयो नित्यं, द्वादशे मृत्युमादिशत् ॥३॥

चन्द्र जन्म राशि का हो तो पुष्टि, जन्म राशि से द्वितीय हो तो मन सन्ताप, तृतीय राज सन्मान, चतुर्थ कलह, पंचम धन नाश षष्ठम धान्य प्राप्ति, सप्तम राज सन्मान, अष्टम प्राण भय, नवम कार्य नाश, दशम सिद्धि, एकादशम विजय और द्वादशम हो तो मृत्यु कारक होता है ।

(देखिये जन्म राशि चक)

| /            |
|--------------|
| Œ            |
|              |
| <del> </del> |
| 7            |
| ख            |
|              |
|              |
|              |
| 249          |
| $\equiv$     |
|              |
| P            |
|              |
|              |
| <u></u>      |
| 15           |
|              |

|      |                   | [               | १७३          | 1          |          |          |                |                 |  |
|------|-------------------|-----------------|--------------|------------|----------|----------|----------------|-----------------|--|
| 2    |                   |                 |              |            |          |          |                |                 |  |
| 88   | प्रत्येक          | 1               | મ<br>જો      | धनप्राप्ति | રાં મ    | लाभ      | ર્ગુમ          |                 |  |
| 02   | ं<br>एष<br>चं     | <b>र</b> ि      | ज़े <b>म</b> | सिद्धि     | l        | ર્ગોમ    | सिद्धि         | हृदये           |  |
| W    | मु० मु            | 1               | मध्यम        | म्याति     | શુમ      | लक्ष्मी  | যুত্যুত        | कायेनाश         |  |
| រ    | बु•सु॰            | 1               | 1            | देहपीड़ा   | 1        | धन       |                |                 |  |
| 9    | च०मु०             | 1               | 1            | प्रयाण     | श्रीभ    | राजप्रेम | शुभ            | राजमा न प्राणभय |  |
| UJ   | द. च.म.           | ब्रु श.रा.      | શુમ          | शत्रुक्षय  | 1        | भग्र     | ર્ગુમ          | धान्याप्ति      |  |
| ×    | ्र<br>तम          | સુંજ            | मध्य         | दीनता      | ર્ગું મ  | मुख      | जु०शु <b>०</b> | धननाश           |  |
| >>   | र्द्ध<br>एवा      | शुभ             | ١            | पराभव      | 1        | च<br>ख   | 1              | कलह             |  |
| m    | र.च म.            | थु.श.रा.        | ગુમ          | लक्ष्मी    |          | क्लेश    | शुभ            | राजमान          |  |
| or   | खे <b>ं</b><br>डे | ত জি            | मध्यम        | भय         | शुभ      | धन       | गु॰मु॰         | पीड़ा           |  |
| ~    | ार<br>वी          | <u>क्र</u><br>ल | 1            | स्थानक्षय  | I        | रोग      | શુમ            | प्रस्टि         |  |
| भेवन | शुभ ग्रह          | स्यान           | गुभ रवि      | रवि फल     | गुभ गुरु | गुरु फल  | शुभ चंद्र      | चन्द्र फल       |  |

| _ |            |                |                    |             |               |
|---|------------|----------------|--------------------|-------------|---------------|
|   |            |                |                    |             |               |
|   | मुख        | मर्थद          | શૈમ                |             |               |
|   | वीठ पर     | निराशा         | प्रासाडनव्याधिष्टन | शुभ         | मध्यम         |
|   | वीठ पर     | निराश          | प्रासाध्न          | सम          | ₩<br>1017     |
|   | पादे       | क्लेश          | स्त्रोध्न          | भय          | मध्य          |
|   | पीठ पर     | निराशा         | अस्टिन             | भय          | उत्तम         |
| • | मस्तके     | द्रव्य         | पुत्रहत            | गुभ         | मध्य          |
| • | मस्तके     | पूर्याशि       | सुखहन              | सम          | <b>b</b> 0    |
|   | मस्तके     | द्रव्य         | धनप्रापि           | भय          | उत्तम         |
|   | हाथ पर     | ्<br>माशापूर्ण | धनहानि ध           | म्<br>वि    | ਲ<br>ਇਹ<br>ਇਹ |
|   | मस्तके     |                | घारोग्य            | ਸਧ          | พ<br>พ        |
|   | गयन चन्द्र | ग० च. फल       | प्रवेश चंद         | ग्राम चंद्र | शनि           |

जन्म का चन्द्र शुभ होते हुए भी कुछ स्थानों पर वर्जित है। लल्ल के ग्रनुसार—

गृहप्रवेशमाङ्गल्यं, सर्वमेतत्तु कारयेत् । क्षीरकर्म विवादं च, यात्रां चैव न कारयेत् ।।१।।

ग्रपने नक्षत्र में, ग्रपने लग्न में, ग्रपने मृहूर्त में ग्रीर अपनी तिथि में गृह प्रवेश ग्रादि सारे मांगलिक कार्यों को करना चाहिये किन्तु क्षीर, विवाद ग्रीर यात्रा का काम नहीं करना चाहिये।

नारचंद्र को टीका के अनुसार—

यात्रा युद्ध विवाहेषु, जन्मेन्दौ रोगसम्भवे। क्रमेरा तस्करा भंगो, वैधव्यं मररां भवेत् ॥१॥

जन्म का चन्द्र हो ग्रीर यदि कोई यात्रा करे, युद्ध करे, विवाह करे ग्रीर रोगी हो जाय तो अनुक्रम से चोर भय, पराजय, वैघव्य और मृत्यु प्राप्त होती है। जन्म नक्षत्र में दीक्षा, प्रतिष्ठा तथा यात्रादि वर्जित है। किन्तु मध्याह्लोपरांत या ग्रहों का वलवान लग्न हो तो मध्याह्ल पूर्व भी जन्म नक्षत्र का दोप नष्ट हो जाता है। स्त्रियों के चंद्रवल के लिये व्यवहारप्रकाश में कहा है—

कन्या को पैतृक चन्द्रवल सीभंत या लग्नवाली को स्वयं का चंद्रवल ग्रौर सधवा को पति का चन्द्रवल शुभ है।

द्वादशचन्द्र भी कुछ कार्यों में शुभ है-

मलच्छेदे च पुण्ये च, राज्ञां च मिलने तथा। पारिएग्रहे प्रयासे च, शशी द्वादशमः शुभः ॥१॥

नखच्छेदन, पुण्य का कार्य, राजा से मिलना, विवाह ग्रीरं प्रवास में वारहवां चन्द्र शुभ है। शुभचंद्र भी कितनी ही राशि वालों को घातचन्द्र होजाता है। यथा—

चन्द्र-भूत-ग्रहा नेत्रा, रस-दिग्-वह्नि-सागराः । वेदा-ऽष्टक-शिवा-ऽऽदित्या, घातचन्द्राः प्रकीर्तिताः ।।१।।

मेषादि बारह राशियों को अपनी राशि से अनुक्रम से— पहला, पांचवां नवमा, दूसरा छट्टा, दशमा, तीसरा, सातवां, चौथा, आठवां, ग्यारहवां और वारहवां चन्द्र घातचन्द्र है । अतः मेषादि राशिवाले पुरुषों को अनुक्रम से मेष, कन्या, कुम्भ, सिंह, मकर, मिथुन, धन, वृषभ, मीन, सिंह, धन और कुम्भ का चन्द्र कालचंद्र है । मेषादि राशिवाली स्त्रियों को अनुक्रम से— मेष, धन, धन, मीन, वृश्चिक, वृश्चिक, मीन, मकर, कन्या, धन, मिथुन और कुम्भ का चन्द्र घातचंद्र है । मेषादि राशि वालों को अनुक्रम से कार्तिक, मागंशीर्ष, आषाढ़, पौष, ज्येष्ठ, भाद्रपद, माह, आसोज, आवर्ण, वैशाख, चंत्र और फाल्गुन ये घातमास हैं । मेषादि राशि वालों को अनुक्रम से— नंदा, पूर्णा, भद्रा, भद्रा, जया, पूर्णा, रिक्ता, नंदा, जया, रिक्ता, जया और पूर्णा तिथि घात तिथि है । मेषादि राशि वालों को अनुक्रम से— रिववार, शनिवार, सोमवार, बुधवार, शनि-वार, शनिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार, मंगळवार, गुरुवार और शुक्रवार घात वार हैं ।

मघा हस्त स्वात्यनुराघा, मूल-श्रवराग-तारकाः । रेवती रोहिरागी भरगगी-श्राद्धी-ऽश्लेषास्तु घातकाः ॥१॥

मेषादि राशि वालों को ग्रनुकम से— मघा हस्त स्वाति श्रनुराधा मूल श्रवण शततारा रेवती रोहिग्गी भरगी श्राद्री और श्रव्लेषा ये घात नक्षत्र हैं।

मेषादि राशि वालों को अनुक्रम से, बव, शकुनि, चतुष्पादं, नाग, बव, कौलव, तितिलं, गर, तैतिलं, शकुनि, किंस्तुघ्न ग्रीर चतुष्पाद ये घातकरण हैं।

मेषादि राशि वालों को ग्रनुक्रम से विष्कंभ शूल परिघ व्याघ घृति शूल शूल व्यतिपात वरियान वैघृति गंड ग्रीर वैधृति ये घातयोग हैं।

एतानि मेषादिषु राशिघातान्, तिथ्यादि वारागि च ऋक्ष-चन्द्रान् । संग्राम-यात्रा-नृपदर्शने च, वज्येंत् शुभे कर्मणि नाऽत्र दोषः ॥ १ ॥

इन मेवादि राशिघात— तिथि वार नक्षत्र ग्रौर राशिघात चंद्र युद्ध यात्रा ग्रौर राजदर्शन में छोड़ देना चाहिये । ग्रन्य शेष शुभ कार्यों में वर्जित नहीं हैं ।

मेषादि राशि वालों को ग्रनुक्रम से— पहला चतुर्थ तृतीय प्रथम प्रथम प्रथम चतुर्थ प्रथम प्रथम चतुर्थ गृह ग्रह है।

मेषादि राशि वालों को धनुक्रम से— मेष मिथुन कन्या मकर वृषभ सिंह मीन मिथुन सिंह वृश्चिक मेष धौर कर्क के लग्न घातलग्न हैं।

रात्रीश-सौम्यौ भृगु-सूर्य-भौमाः, जीवोऽर्कपुत्रोवृषभादिकानाम् । एकैक वृद्धचा किल कालचन्द्रात्, प्रोक्ता मुनीन्द्रैरिप कालखेटाः ॥ १ ॥

### [१७५]

मुनिन्द्रों के द्वारा कालचन्द्र से एक-एक स्थान की वृद्धि वाले अनुक्रम से— चन्द्र बुघ शुक्र रिव भोग गुरु शनि और राहु को घातिग्रह कहा जाता है।

घातचन्द्र जन्म राशि से देखना चाहिये -

जइ नो नज्जइ जम्मरा-रासी तो गराह नामरासीम्रो । श्रवकहडाचक्काम्रो, सा नज्जइ त्तं पुरा पसिद्धं ।। १ ।।

यदि जन्म राशि नहीं जानी जा सके तो नाम राशि से जिनना चाहिये और यह नाम राशि अवकहडा चक्र से जानी जा सकती है।

# गाश्वात चक्रम्

| 红。              | រេ      | 5.             | >         | W                | ••       | ⊅{     | %      | or            |
|-----------------|---------|----------------|-----------|------------------|----------|--------|--------|---------------|
| গ্ৰ             | m       | ໑              | %<br>%    | ౨                | ħ        | 83     | *      | W             |
| ুখ              | ඉ       | <u>~</u>       | w         | ឋ                | 2        | >      | W      | ~             |
| नु              | w       | °~             | or        | 9                | ~        | m      | ឋ      | 8°            |
| त्म<br>प्रमुख   | D.      | U3"            | %         | w                | 9        | ~      | >0     | ប             |
| Ħ,o             | 34      | W              | ~         | n <sub>2</sub> . | °~       | u,     | 9      | 88            |
| सो०             | ~       | <b>5</b> ¢     | ω         | œ                | سون      | °~     | m      | 9             |
| ₩               | >>      | น              | 8         | かく               | W        | ~      | υY     | 2             |
| <b>o</b><br>डां | मं      | मि०            | कि०       | िम०              | ত        | सि॰    | मी०    | मि०           |
| यो०             | विव     | थ्य            | व०        | ब्याः            | Pro<br>O | ক্ষ    | क्ष    | <u>र</u> ्ध ० |
| 事。              | o<br>lਹ | ক              | व         | नाः              | ত        | 部      | ति०    | म०            |
| 11              | #<br>0  | to             | स्वा      | ्र<br>र          | भ        | ₩<br>₩ | গ্ৰ    | ₩             |
| व्ह             | 6       | क्र            | सौ०       | िछ               | 0 la     | शुरु   | 200    | ন্ত্ৰ         |
| ति०             | 11.     | B <sub>0</sub> | म्        | भ                | ব        | P.     | रि०    | य:            |
| #10             | #I o    | #fo            | 젔         | म् ।             | क        | भा     | Ħ<br>H | आर            |
| स्त्रो.         | म       | 40             | ध         | मी०              | वीः      | वी०    | मी०    | Ħ<br>0        |
| यो'             | मे      | ję.            | ि<br>स्थि | िति              | Ħ°       | मि॰    | ध      | क्य           |
| 310             | 中。      | ियो<br>१       | मि०       | i <del>c</del>   | सि॰      | 16     | (J)    | 10°0          |

|   |                 |                                                |            |                | <b>0</b>     |
|---|-----------------|------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
|   | ~~<br>~~        | m                                              | uy         | 9              |              |
|   | U9'             | 2                                              | ~          | n.             |              |
|   | %               | N                                              | <b>⊃</b> √ | (J)            | 0            |
|   | W               | ~                                              | >          | 94             | 8            |
| ~ | <b>5</b> 4      | W                                              | 7°         | ~              | 0            |
| - | រេ              | 8                                              | w          | ×              | ,            |
|   | >0              | រេ                                             | 00°        | 9              |              |
|   | 9               | ۵ <i>-</i>                                     | N          | п              | ,<br>j       |
|   | सिं             | वी                                             | #<br>10    |                | ş-           |
|   | व               | -10<br>10                                      | Tr.        | 7              | р<br>Б       |
|   | तु              | 0                                              |            |                | 0            |
|   | 40              | ە<br>ج                                         | ·          | £ '            | e e          |
|   | , जिल्ला रोल वि | री<br>म                                        | - #        | <del>2</del> 9 | का० प्रव शुव |
|   | STY             | ę.                                             |            | 9<br>5         | <u>6</u> -   |
|   | Parce           |                                                | 2 4        | 0<br>q         |              |
|   | -               |                                                | s (        | 140            | હિંગ         |
|   |                 | ֝֞֞֞֞֝֞֞֝֞֝֟֝֞֝֟֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֟֝֟֝֟֝֟֝֟֝֓֓֓֓֓֟֝֟ |            | 0 13           | હિં          |
|   |                 | <b>ू</b><br>य ।                                | म          | 180<br>0       | मो०          |



चन्द्र का दूसरा वल नवांश गोचर है। शुभ नवांश में रहा हुआ चंद्र शुभ है। ग्रशुभ अंश में रहा हुग्रा चंद्र प्रशुभ है।

चंद्र का तीसरा वल वामवेघ है । इन्दोस्तनौ त्रि-रिपु-मन्मथ-खाऽऽयगस्य, धी-धर्म-रिष्य-धन-बन्धु-मृतौ स्थितैश्च ।

प्रथम, तृतीय, षष्ठम, सप्तम, दशम ग्रीर एकादशम भुवन
में रहे हुए चंद्र का ग्रनुक्रम से— पंचम, नवम, द्वादशम, द्वितीय,
चतुर्थ ग्रीर ग्राठवें भुवन में रहने वाले ग्रहों से 'वेध' होता है ।
इनमें प्रथमादि स्थान चन्द्र के शुभ स्थान हैं ग्रीय पंचमादि भुवन
चन्द्र के ग्रशुभ स्थान हैं । शुभ स्थान में चन्द्र शुभ हो जाता है।
किन्तु ग्रशुभ स्थान में कोई ग्रन्य ग्रह हो तो चंद्र अशुभ हो जाता
है। चन्द्र का चतुर्थ वल चन्द्र का ग्रष्टवर्ग है।

शश्युपचयेषु लग्नात्, साऽऽद्यमुनिस्वात् कुजात्सनवधीस्वे । सूर्यात् साष्टस्मरगः, त्रिषडायमुतेषु सूर्यमुतात् ॥१॥ ज्ञात् केन्द्रत्रिसुताया-ऽष्टगो गुरोर्व्ययायमृत्युकेन्द्रोषु । त्रिचतुःसुतनवदश-सप्तमायगः चन्द्रमाः शुक्रात् ॥२॥

जन्म कुण्डली के लग्न से उपचय में रहा हुग्रा, चन्द्र से उपचय, श्राद्य ग्रीर मुनि भुवन में रहा हुग्रा, मंगल से उपचय, नवम, घी ग्रीर स्वभुवन में रहा हुग्रा, सूर्य से उपचय, ग्रव्टम ग्रीर काम भुवन में रहा हुग्रा, शनि से तृतीय, पट्टम, ग्राय ग्रीर सुत भुवन में रहा हुग्रा, वुध से केन्द्र, तृतीय, सुत, ग्राय और ग्रव्टम भुवन में रहा हुग्रा, गुरु से व्यय, ग्राय, मृत्यु ग्रीर केन्द्र भुवन में रहा हुग्रा तथा शुक्र से तीन, चार, पांच, नव, दस सात ग्रीर ग्यारहवें भुवन में रहा हुग्रा तात्कालिक चन्द्र गुभ है ग्रीर वह ग्रनुकूल भुवन में शुभ रेखा देता है।

| 11111                   | घन<br>° ° ° ° °<br>} ; ; | शिन<br>शिन<br>।।।                 |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| गुक राहु<br>• ○ ○ •<br> | चन्दाष्टक<br>वर्ग ४६     | 00000                             |
| ुष ००००                 | 0000                     | गुरु चंद्र<br>मंगल<br>००००<br>।।। |

चन्द्र का पांचवां बल अवस्था है। चन्द्र की हरएक राशि में गतादि बारह अवस्थाएं बदलती हैं। हरएक राशि की प्रथम अवस्था स्वयं के अंक प्रमाण के अंक वाली होती है। जो उपरोक्त कही गई है।

चन्द्र का षष्ठम बल पक्ष है।

शुक्ल पक्षे बली चंद्र-स्ताराबलमकारणम् । पत्यौ स्वस्थे गृहस्थे च, न स्त्री स्वातन्त्र्यमहंति ॥१॥ शुक्ल पक्ष में चन्द्र वलवान होता है, अतः तारा वल की प्रावश्यकता नहीं है क्योंकि पति घर में हो तथा स्वस्थ हो तो स्त्री के स्वातन्त्र्य की आवश्यकता नहीं है।

### सिय पडिवयाग्रो चंदो मिज्जमबलो मुग्गेम्रव्वो । तत्तो म्र उत्तमबलो, म्रप्पबलो तईम्रदसमिम ।।१।।

जुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दस दिन तक चन्द्र को मध्यम वल जानना चाहिये । पीछे के दस दिन उत्तम बल वाला जानना चाहिये ग्रौर तीसरे दस दिनों में ग्रल्पबल वाला जानना चाहिये ।

### हीन-मध्यो-च्चबलता, तिथिवत्तु हिम्रद्युतेः।

चन्द्र का हीन वल, मध्यम बल श्रीर उच्च बल तिथि के द्वारा जामना चाहिये, जैसे शुक्ल पक्ष का चन्द्र वलवान है उसी प्रकार शुभ चन्द्र का वल भी शुक्ल पक्ष को मिलता है।

### सितपक्षादौ चन्द्रे, शुभे शुभः पक्षकोऽशुभे त्वशुभः । बहुले गोचरशुभदे, न शुभः पक्षोऽशुभे तु शुभः ।। १ ।।

यदि शुक्ल पक्ष के प्रारम्भ में चन्द्र शुभ हो तो सारा
पक्ष शुभ जानना चाहिये श्रीर श्रशुभ चन्द्र हो तो श्रशुभ जानना
चाहिये। यदि कृष्ण पक्ष में गोचर से शुभ चन्द्र हो तो सारा
पक्ष श्रशुभ श्रीर श्रशुभ हो तो शुभ जानना चाहिये।

चन्द्र का सप्तम वल तारा बल है । कृष्ण पक्ष में चन्द्र के बदले तारा का बल भ्रावृश्यक है, उनमें भी षष्ठी, चतुर्थी तथा नवमी तारा हो तो श्रोष्ठ है ।

चन्द्र के ग्राठ वल मित्रगृह तथा सौम्यगृह के योग से ग्राते हैं। चन्द्र ग्राठ मित्र के साथ हो, ६ मित्र के घर हो, १० मित्र

के नवमांश में हो, ११ मित्र की दृष्टिवाले स्थान में हो तो वल-वान है। उसी प्रकार १२ सौम्यग्रह के घर में १३ सौम्य के साथ १४ सौम्य के नवांश में १५ सौम्यग्रह की दृष्टिवाले भुवन में रहने वाला चन्द्र वलवान है। मित्र के द्वारा ग्रिधिमित्र के योग से भी चन्द्रवल माना जाता है।

म्रशुभोऽपि शुभश्चन्द्रः, सौम्य मित्रगृहांशके । स्थितोऽथवाऽधिमित्रेग्, बलिष्ठेन विलोकितः ॥ १ ॥

सौम्यग्रह या मित्रग्रह के स्थान में या नवाँश में रहते वाला अशुभ चन्द्र भी बलवान है। अथवा बलवान अधिमित्र की हिष्टिवाला भी अशुभ चन्द्र शुभ है।

लल्ल के मत में--

शशिबल संयुत संक्रमाद् बलं भानोः । सूर्यबले सित सर्वेऽप्यशुभाः खेचराः शुभदाः ।

चन्द्र बलयुक्त संकांति सूर्य का बल होता है ग्रौर जब सूर्य बलवान होता है तब सारे ग्रशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं।

निर्बल चनद्र के लिये कहा है-

नीचः ऋरग्रहैर्युक्तो, ग्रस्तगो रिपुक्षेत्रगः। वक्री चन्द्रो विबलो, वर्जितोऽयं शुभे समे ॥१॥

नीच क्रूर ग्रह से युक्त, ग्रस्तंगत, रिपु के घर में स्थित तथा वक्री चन्द्र निर्वल होता है अतः शुभ कार्यों में वर्जित है।

यदि निवंल चन्द्र अनुकूलता सर्वथा नहीं हो तो शिवचक का वल देखना चाहिये । क्योंकि शिवचक चन्द्र की प्रतिकूलता के दोप को नष्ट करता है । अव 'पंथा राहु' का फलाफल विष्ति किया का रहा है—

धर्ममार्गगते सूर्ये, ग्रर्थां शे चन्द्रमा यदि ।

तत्र यातुर्भयं तस्य, दुष्टग्रह स्थितो यदि ।।१।।

धर्ममार्गस्थिते सूर्ये, कामांशे चन्द्रमा यदि ।

विग्रहं दाक्एां चैव, चौराकुलसमुद्भवम् ।।२॥

धर्ममार्गगते सूर्ये, मोक्षे चन्द्रगते यदि ।

महालाभो भवेत्तस्य, ग्रुभग्रह स्थितो यदि ।।३।।

धर्ममार्गगते सूर्ये, चन्द्र तत्रैव संस्थिते ।

संहारं च भवेत्तत्र, भङ्गकातः प्रकायते ।।४॥

धर्म मार्ग में सूर्य हो ग्रौर ग्रथमार्ग में चन्द्र हो, दुष्ट ग्रह का योग हो तो जाने वाले के लिये भय उत्पन्न करता है। धर्म मार्ग में सूर्य हो ग्रौर काम में चन्द्र हो तो विशाल युद्ध ग्रौर चोर का भय होता है। धर्म मार्ग में सूर्य हो ग्रोर मोक्ष मार्ग में चन्द्र हो, शुभ ग्रह का योग हो तो महान लाभ होता है। धर्म मार्ग में सूर्य हो और चन्द्र भी उसी मार्ग में हो तो संहार तथा नाश होता है।

ग्रथंमार्गगते सूर्ये, चन्द्रे कामांशसंस्थिते ।
सर्वसिद्धिभवित्तस्य, सौ (ल्य)म्यग्रह स्थितो यदि ॥५॥
ग्रथंमार्गगते सूर्ये, चन्द्रे मोक्षांशसंस्थिते ।
सर्वसिद्धिभवित्तस्य, प्रियं हर्षश्च संभवेत् ॥६॥
ग्रथंमार्गगते सूर्ये, चन्द्रो धर्मस्थितो यदि ।
गजलाभो भवेत्तत्र, तस्य श्रीः सर्वतोमुखी ॥७॥
ग्रथंमार्गगते सूर्ये, चन्द्रे तत्रैव संस्थिते ।
प्रथमं जायते तस्य, तत्र भङ्गो भविष्यति ॥८॥

ग्रर्थमार्ग में सूर्य हो श्रीर चन्द्र कामांश में हो, यदि सौम्य ग्रह स्थित हो तो सर्व सिद्धिकारक है। श्रर्थमार्ग में सूर्य हो ग्रीर चन्द्र मोक्षांश में स्थित हो तो सर्वसिद्धि, प्रिय तथा हर्ष होता है। ग्रर्थमार्ग में स्थित सूर्य हो ग्रीर चन्द्र धर्म स्थित हो तो गज तथा सर्वतोमुखी लक्ष्मी का लग्न होता है। उसी प्रकार श्रथमार्ग में सूर्य हो तथा वहीं पर स्थित हो तो वहां प्रथम भंग हो जाता है।

यात्रा-युद्धे विवाहे च, वाणिज्ये कृषिकर्मिण । प्रवेशे सर्वट्यापारे, पन्थाराहुः प्रशस्यते ॥१७॥

यात्रा, युद्ध, विवाह, वाििशाज्य कृषि तथा ग्रह प्रवेश सर्व व्यापार सर्व कार्य पंथा राहु प्रशस्त है।

श्रीहरू चन्द्र दर्शन के लिये-

दाहिणुच्चो समो चंदो, उत्तरुच्चो हलोवमो । धणु वक्को ग्र सूलाभो, मेसासु ग्र कमुक्कमा ।।१४।।

मेषादि राशि में अनुक्रम से और उत्क्रम से दक्षिण की तरफ ऊँचा, समान, उत्तर दिशा में ऊँचा हल जैसा, धनुष जैसा, वक और शूल की तरह नवीन चंद्र उदित हो तो शुभ है। चंद्र शुभ हो तो हरेक प्रकार की शुद्धि होती है और इस पर भविष्य का सत्य ज्ञान भी होता है। कहा है—

यादृशेन शशांकेन, संकान्तिर्जायते रवेः । तन्मासि तादृशं प्राहुः, शुभाऽशुभं फलं नृरणाम् ॥ १ ॥

जिस प्रकार के चन्द्र से रिव की संकान्ति हो उस मास का वैसा ही मनुष्यों का शुभाशुभ फल कहा गया है।

नारचन्द्र के अनुसार-

विड्वरं स्यात् समे चन्द्रे, सुभिक्षं चोत्तरोन्नते । ईति-राजभयं शूले, दुभिक्षं दक्षिणोन्नते ॥ १ ॥ उत्तरे श्रृंगोन्नते वृष्टि-देक्षिणे राजविड्वरम् । समे महार्घतां याति, ज्ञातन्यं चन्द्रमोदये ॥ २ ॥

समान चन्द्र में विड्वर, उत्तर की तरफ उन्तत होने पर सुमिक्ष, शूल के सम होने पर ईतिभीतियों का भय, दक्षिण की तरफ उन्नत होने पर दुभिक्ष होता है। उत्तर की तरफ ऊँची ग्रणी हो तो वृष्टि, दक्षिण को तरफ ऊँची ग्रणी हो तो राजभय तथा समान चन्द्र होने पर अनाज में महिगाई, इस प्रकार से चन्द्र के उदय का फल जानना चाहिये।

म्राकृति के विषय में म्रन्य भी कहा है—

रक्ते रसाः क्षयं यान्ति, शुक्ते वृष्टि समागमः । कृष्णे मृत्युं विजानीयात्, सुभिक्षं पीतवर्णके ।।३।।

श्वेतवर्णे भवेद् वृष्टि-धूम्रे लोको विनश्यति । शान्तं रक्ते तु ज्ञातव्यं, श्रिष (पीत) कृष्णे महद् भयम् ॥४॥

नवीन उदित चंद्र रक्तवर्ण वाला हो तो रसक्षय होता है, इवेतवर्ण हो तो वृष्टि का समागम होता है, कृष्णवर्ण हो तो मृत्यु का समागम होता है और यदि पीतवर्ण हो तो सुभिक्ष और धान्य की श्रतुल वृद्धि जानना चाहिये। व्वेतवर्ण में वृष्टि, धूम्रवर्ण में लोगों का नाक्ष, रक्तवर्ण में शांतता (मंदता) श्राती है तथा कृष्णवर्ण में महान भय की उत्पत्ति होती है।

श्रद्द भरगा श्रसलेसा जिट्ठा, श्रश्नद साइ सइभिस छट्ठा। एहे रिक्षे जइ उग्गमंद मयंका, तो महिमंडल रुलइक रंका ॥५॥ 🥕 म्राद्री, भरणी, म्रक्लेषा, ज्येषठा, स्वाति म्रीर शतिभषा इन छः नक्षत्रों में जो नवीन चन्द्र उदित हो तो पृथ्वीमंडल में भयंकर हाहाकार प्रवितत होता है।

मेष ग्रीर तुला संक्रान्ति के लिये—
भानूदये विषुवती जगतां विषित्तः,
मध्यं दिने सकल सस्यविनाश हेतुः ।
ग्रस्तंगते सकल सस्य समृद्धि वृद्धिः,
क्षेमं सुभिक्षमतुलं निशिचार्ध रात्रे ॥ ६ ॥

विषुवती संक्रान्ति सूर्योदय में हो तो जगत को महान विपत्ति का सामना करना पड़ता है, मध्याह्न काल में हो तो सारे धान्य का नाश हो जाता है, सूर्यास्त काल में हो तो सकल सस्य को श्रिभवृद्धि होती है, मध्यरात्रि में हो तो श्रवुल सुख तथा सुभिक्ष कारक है।

ग्रहनिर्मुक्ते चन्द्रे, सप्ताहान्तर्यदा प्रचुरवृष्टिः । क्षोमंसुभिक्षमतुलं, सूपाः सुस्थाः सुवृष्टिश्च ॥ ७ ॥

चंद्र ग्रह की युति से पृथक हो जाय उसके बाद सात दिन में यदि प्रचुर वृष्टि हो तो जगत में अतुल सुख ग्रौर सुभिक्ष होता है । राजा ग्रानंदित होते हैं ग्रीर वृष्टि भी ग्रनुकूल होती है ।

'दिव्यकाल' का अल्प निदेश त्रेलोक्यप्रकाश के अनुसार-

शुक्रास्ते भाद्रमासे शुभभगगगते वानपतौ सौस्थ्यहेतौ, ज्येष्ठाद्याहे सुवारे शशिसितभगगोषूदिते निश्यगस्ते । क्रूरेभूपादिवर्गे विघटिनि समये मङ्गले विकतेऽपि, चाषाद्याः पूर्वधिष्ण्ये प्रहरवसुगते जायते दिन्यकालः ।।१।।

भाद्रमास में शुकास्त शुभ राशि में गमन,

ग्रनुक्तल गुरु, ज्येष्ठा के प्रथम दिवस के वार चंद्र, शुक्र नक्षत्र, रात्रि में उदित ग्रगस्ति, वर्ष का कूर राजादि वहता घटता समय, वक्ती मंगल, ग्रापाढ़ी पूर्णिमा का पूर्वा नक्षत्र ग्रीर पूर्ण प्रहर का भोग, ये संयोग हो तो 'दिव्यकाल' होता है ।

विशेष इस प्रकार से है-

शुक्रस्याऽस्तमने वृष्टि-रुदये च वृहस्पतौ । चितांगारके वृष्टि-स्त्रिया वृष्टिः शनैश्चरे ।। १ ।।

शुक्र के ग्रस्तमन में, गुरु के उदय में, मंगल के राशि के त्याग में ग्रीर शनि के उदय ग्रस्तमन, वक्रता या चिलत में ग्रवश्य वृष्टि होती है। किन्तु ग्रवाट में बुध का उदय होने पर, श्रावण में शुक्रास्त हो तो दुष्काल पड़ता है ग्रीर एक राशि पर शुक्र के रहते शनि ग्रस्त हो जाय तो भी ग्रशुभ है।

चातुर्मास (चीमासा) में श्राद्वां से सात नक्षत्र में कोई
ग्रह ग्रावे तव वृद्धि होती है तथा चौमासे मैं चित्रा, स्वाति श्रीस
विशाखा नक्षत्र में वृष्टि नहीं हो तो उस मास में वृष्टि नहीं होती
है। उसी प्रकार ज्येष्ठ शुक्ला प्रतिपदा, दिवालो, और सूर्य के
ग्राद्वां प्रवेश के दिन सौम्यवार हो तो शुभ है। चातुर्मास में
जिस दिन चन्द्र और मंगल एक राशि में मिले तो उन-उन दिनों
में वृष्टि होती है। चंद्र, मंगल ग्रीर गुरु तीनों एक राशि में
मिले तो बहुत वृष्टि होती है। उसी प्रकार श्रन्य भी जाने।

श्रापाढ में शुभवार के दिन रोहिए।, श्रक्षयतृतोया के दिन रोहिणी, श्रावणो पूनम को श्रवण और कार्तिक पूणिमा को कृतिका नक्षत्र हो तो शुभ है। उसी प्रकार वर्ष में अगस्ति का तारा रात्रि में उदित हो तो वर्ष शुभ है। मंगल वक्री हो तो भी शुभ है। मंगल के चलित होने पर वृष्टि, बुव के वक्री होने पर जगत में महोदय, शुक्र के वक्री होने पर शांति, शनि के वक्री होने पर रोग तथा मंगल, हस्त, मघा, रेवती या म्राद्री में वको हो तो पृथ्वी पर विश्व युद्ध की सम्भावना रहती है।

नारचंद्र के अनुसार-

यि बुध, गुरु और शुक्र में कोई भी दो ग्रहों का मिलन हो तो जगत में आनन्द रहता है। शिन और राहु में कोई एक एक राशि पर आये तो अनाज में मंहगाई बढ़ती है तथा रोग पीड़ा भी होती है। यदि सातों ग्रह एक राशि पर एकित्रत हो जाय तो लम्बे समय तक संसार में असन्तोष, वेकारी, युद्ध और मनुष्यों का नाश होता है।

ताराद्वार---

जम्मा कम्मं च स्राहाएां, तारा स्रहहु स्रंतरे । सस्स नाम फला सन्वा, स्रंतरा इस्रनामिस्रा '।२४॥

तारा नौ है। जन्म, कर्म और आघात ये तीन ताराएँ साठ-आठ ताराग्नों की ग्रन्तरता से ग्राती हैं। ये ग्रपने नाम के श्रमुरूप ही फल भी देने वाली है। विशेष ज्ञान के लिये—

(तारा कोष्टक देखिये)

### तारा कोष्टक

|   | 8   | पु      | ग्र    | म     | वू.फा.     | उ.फा.          | छ         | चि०       | स्वा०      | वि॰    |
|---|-----|---------|--------|-------|------------|----------------|-----------|-----------|------------|--------|
|   |     | जन्म-   |        |       |            |                |           |           |            |        |
|   |     | १       | २      | Ha-   | ٧          | ধ              | Ę         | ७         | ធ          | 3      |
|   | ર   | 귏       | ज्ये • | मू०   | त्रु.पा.   | उ.पा.          | श्र       | घ०        | হা০.       | पू.भा  |
|   |     | कर्म-   |        |       |            |                |           |           |            |        |
|   |     | १०      | ृह     | १२    | <b>१</b> ३ | १४             | १५        | १६        | <b>१</b> ७ | १८     |
|   | W   | उ॰भा॰   | रे०    | ग्र॰  | भ०         | कु०            | रो०       | मृ०       | आ०         | पु०    |
|   |     | ग्राघान |        |       |            |                |           |           | 1          |        |
|   |     | १६      | ે ૨૦   | २१    | २२         | २३             | २४        | २५        | २६         | २७     |
| 1 |     |         | _      | _     | -          | -              | -         |           |            |        |
|   | नाम |         | संपत   | विपत् | क्षमा      | यामा           | साघ<br>ना | निघ<br>ना | मैत्री     | परम    |
|   |     | 8       | २      | NA.   | 8          | प्रत्यं-<br>शा |           | भृति      | 5          | मैत्री |

जैमे जन्म नक्षत्र पुष्य हो तो उसमें प्रथम 'नवक' की आठ-ग्राठ नक्षत्र के अन्तर से रहने वाली प्रथम, दशम और उन्नी-सवीं तारा का नाम अनुक्रम से जन्म, कर्म और आवान है। ये अपने नाम के अनुरूप फल देती है। तारा खोजने की रीति सारङ्ग के अनुसर —

गरायेत् स्वामिनक्षत्राद्, यावद्धिष्ण्यं ग्रहस्य च । नवभिस्तु हरेद् भागं, शेषं ताराः प्रकीतिताः ॥ १॥

ग्रह म्वामी के नश्रत्र से ग्रह नक्षत्र तक गिन कर उसे नौ से भाग देना चाहिये, जो शेष रहे उसे तारा जानना चाहिये । यदि चंद्र वलवान भी हो जाय तो भी ग्रनिष्ट देने वाली ताराएँ ग्रनिष्ट देती हैं।

श्राधान के लिये लल्ल का मत-

# यात्रा-युद्ध विवाहेषु, जन्मतारा न शोभना । शुभान्यशुभकार्येषु, प्रवेशे च विशेषतः ।। १ ।।

जन्म तारा यात्रा, युद्ध ग्रीर विवाह में श्रोष्ठ नहीं है। किन्तु ग्रन्य शुभ कार्यों में शुभ है ग्रीर प्रवेश कार्य में विशेष शुभ है किन्तु क्षुरकर्म. विवाद, युद्ध, यात्रा, विवाह कार्य ग्रीर रागोत्पत्ति में ग्रशुभ है। जन्म नक्षत्र के द्वारा ग्रधान नक्षत्र के लिये भी जान लेना चाहिये।

कर्म, सम्पत ग्रौर मैत्री तारा मध्यम है, क्षेमा, साधना एवं परममैत्री तारा श्रेष्ठ है।

### शेषासु तारासु व्याधिः, साध्यो नृगां भवति जातः । व्याधिवदवबोद्धव्याः, सर्वारम्भाश्च तारासु ।। २ ।।

मनुष्य को शेष ताराम्रों में उत्पन्न व्याधि साध्य हो जाती है. ताराम्रों में सारे स्रारम्भ व्याधिवत् शुभाशुभ फलवाले जानने चाहिये ।

# ऋक्षं न्यूनं तिथिन्यूँना, क्षपानाथोऽपि चाऽष्टमः । तत्सर्वं शमयेत्तारा, षट्-चतुर्थ-नवस्थिताः ॥ ३ ॥

चाहे नक्षत्र ग्रशुभ हो, तिथि ग्रशुभ हो ग्रौर चन्द्र भी ग्राठवां हो, इन सबका छट्टी, चौथी और नवमी तारा शमन कर देती है ।

दुष्ट तारा के लिये लल्ल का मत-

प्रत्यरे जन्मनक्षत्रे, मध्याहनात् परतः शुभम्।

सातवीं तारा श्रीर मध्याह्नोपरान्त काल शुभ है।

शुक्ल पक्ष में चन्द्र का वल देखा जाता है जबिक कृष्ण पक्ष में चन्द्र के बदले तारा का वल देखा जाता है। कहा है—

चन्द्राद् बलवती तारा, कृष्णपक्षे तु भर्तरि । विकले प्रोषिते च स्त्री, कार्यं कर्तुं यतोऽर्हति ।। १ ॥

कृष्ण पक्ष में चन्द्र से भी अधिक तारावल रहता है । क्योंकि स्वामी विकलांश हो या उपस्थित न हो तो स्त्री उसका कार्य कर सकती है ।

व्यवहारप्रकाश में भी कहा है-

कृष्णस्याऽष्टम्यधाः दनन्तरं तारकाबलं योज्यम् । प्रतिपत्प्रान्तोत्पन्नं, सन्ध्याकालोदयं यावत् ।। १ ।।

कृष्ण पक्ष की अब्टमों के अर्द्धभाग से प्रारम्भ होकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के अंत का सन्ध्याकाल जब तक उदय हो तब तक तारा का बल ग्रहण करना चाहिये।

योगद्वार-

चउ छट्ठ नवम दसमं, तेरस वीसं च सूररिक्खाम्रो । ससिरिक्खं होइ तया, रविजोगो भ्रसुहसयदलएो ।।२।।

सूर्य के नक्षत्र से चौथा, छट्ठा, नवमां, दशमा, तेरहवां श्रीर दोसवां चन्द्र नक्षत्र हो तो रिवयोग होता है श्रीर बहुत से अणुभ योगों को नष्ट करता है। त्रिविकम के मत में योगों में ष्टयोग सामान्ययोग, सुयोग, सिद्धियोग श्रीर श्रमृतसिद्धियोग ये पांच

वर्ग हैं, जिनका फल ग्रनुकम से— ग्रत्यन्त ग्रसिद्धि, दैवात् सिद्धि, विलंव से सिद्धि, इच्छित सिद्धि और इच्छाधिक सिद्धि है।

नारचंद्र के मत में रिव नक्षत्र से सत्ताइस नक्षत्रों में किये गये कार्य का फल इस प्रकार है—

रविरिक्षिम्म ग्र मरगं, वीए कलहं भयं च तह तइए।
होइ चउत्थे सुकलं, पुत्तवहं पंचमे रिक्ले ।।१।।
छट्ठे जिग्गेड सत्तुं, मित्तविगासं च सत्तमे रिक्ले।
मरणं ग्रठुमरिक्ले, पूत्रालाहो ग्र नवमिम्म ।।२।।
दसमिम लाभसिद्धि, इक्कारसमे पडेइग्र पयाग्रो।
बारसमे ग्रइदुहिग्रो, तेरसमे ग्रइसुही होइ।।३।।
चउदृसमे नाइभेग्रो, वज्जपाग्रो भवेइ पन्तरसमे।
सोलसमे धनहाग्गी, सत्तरमाइ तिन्तिग्रो॥
।। धग्गहरगाईिंगि कुक्वित्त ॥४॥

वीसइमो रिवभोगो, रज्जं पकरइ ही ग्रावंसस्स । सम्मेमिणं मुग्गिऊणं, जइग्रव्वं सुकलपक्षिम्म ।।५।। श्रद्दश्राइं सत्र वज्जह, दिग्गमग्गेग्ग तिब्बदुक्लाइं । सो तेग्ग होइ दुहिश्रो, जो ठावइ कीलमात्तंपि ।।६।। इति रिवयोग फलम् ।

सूर्य नक्षत्र में मृत्यु, सूर्य नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में कलह तीसरे में भय, चौथे में सुख, पांचवे में पुत्रवय, छट्टो में शत्रु जय, सप्तम में मित्र हानि, अष्टम में मृत्यु, नवम में पूजा लाभ, दशम में लाभ सिद्धि, ग्यारहवें में स्थान भ्रष्ट, वारहवें में ग्रतिदुःख, तेरहवें में सुख, चौदहवें में ज्ञातिभेद, पन्द्रहवें में वज्रपात, १६ में धनहानि, १७, १८ तथा १६ में घनहरण, २० में हीनवंशवाले को भी राज्यलाभ तथा सूर्य नक्षत्र से २१, २२, २३, २४, २४, २६ तथा सत्ताइसवें नक्षत्र में काम करने से तीत्र दु:ख ग्रादि फल मिलते हैं ग्रर्थात् कील मात्र भी रोपित करे तो दु:खी होता है।

सूर्य नक्षत्र से इष्ट चन्द्र नक्षत्र तक होने वाले सत्ताइस योगों में चौथा, छट्टा, नवमा, दशमा, तेरहवां ग्रौर बीसवें चन्द्र से होने वाले योग महासिद्धि को करने वाले रिवयोग कहे जाते हैं। इन योग के लिये यितवल्लभ में कहा गया है — शुद्ध लग्न के बल के समान रिव का बल है। नारचंद्र के श्रनुसार — सिंह के भय से पलायित हजारों हिस्त जैसे दिखाई नहीं देते वैसे ही रिवयोग से निष्ट ग्रह भी श्राकाश में दृष्टिगत नहीं होते।

हर्षप्रकाश के अनुसार रिवयोग का फल-

एयाणं फलं कमसो, विउलं सुक्खं ४ जयं च सत्त्र्गं ६। लाभं च६ कज्जसिद्धि१०, पुत्तुष्पत्तो ग्र१३ रज्जं च२० ॥१॥

इन छः रिवयोगों का फल अनुकम से निम्न प्रकार से है— चौथे में विपुल सुख, छट्टो में शत्रु जय, नवमें में लाभ. दशवें में कार्य सिद्धि, तेरहवें में पुत्र जन्म और बीसवें में राज्य प्राप्ति है। शेष योगों में कितने हो दुष्ट योग हैं और कितने ही मध्य योग हैं। आरम्भसिद्धि में कहा गया है— सूर्य नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र पहला, पांचवां, सातवां, आठवां, ग्यारहवां, पन्द्रहवां और सोलहवां हो तो मृत्यु योग होता है।

नारचन्द्र के अनुसार-

विद्युन्मुख शूलाऽशनि, केतू-ल्का वज्य-कम्प-निर्घाताः । ङ ज ढ द ध फ ब भ संख्ये रविपुरत उपग्रहा घिष्ण्ये ।। १।१ ग्राश्लेषा में कखादि संकेतों से अंक की सूचना की गई है। श्रतः सूर्य नक्षत्र से पंचम, श्रष्टम, १४वां, १६वां, १६वां, २२, २३ ग्रीर २४वां चन्द्र नक्षत्र उपग्रह संज्ञा वाला है। उनका नाम अनुक्रम से— विद्युन्गुख, शूल, ग्रशनि, केतू, उल्का, वज्र, कंप ग्रीर निर्घात् है।

विवाहादि कार्य में इन भ्राठों ग्रहों का ग्रनुक्रम से — पुत्र मरण, पितमरण, वज्जपात, पितनाश, धननाश, उःशीलता, स्थानभंश ग्रौर कुलक्षय है। उदयप्रभसूरिजी तो सूर्य नक्षत्र से सातवां, १५वां, २१वां तथा पच्चीसवां चन्द्र नक्षत्र भी उपग्रह के रूप में बताते हैं।

न।रचंद्र टिप्पणों में भी सातवें उपग्रह को ग्रिति हो दुष्ट माना है।

सूर्यक्षीत् सप्तमं ऋक्षं, भस्मयोगं तु तद् भवेत्। यत्किञ्चित् ऋियते कार्यं, तत्सर्वं भस्मसाद् भवेत् ॥१॥

सूर्य नक्षत्र से सातवां नक्षत्र हो उसे भस्मयोग कहते हैं। इस नक्षत्र में किया हुग्रा कार्य सर्वनाश कराता है।

ज्योतिषहीर-

चन्द्र नक्षत्र से पन्द्रहवां नक्षत्र दण्डयोग है जो महान अशुभ है। इसी प्रकार पातयोग तथा आडलयोग भी नेष्ट है।

नरपति जयचर्या-

सूर्यभाद् गरायेन्दोर्भं, सप्तभिर्भागमाहर । शून्यं हो वा न शेषौ चे-दाढलो नास्ति निश्चितम् ॥१॥

सूर्य नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक के अंक गिनकर उसमें सात का भाग देना चाहिये, यदि शेव में शून्य या दो का ग्रंक न रहे तो आडलयोग नहीं है, नहीं तो श्लेषयोग है । इस योग का भो शुभ कार्यों में त्याग करना चाहिये । यात्रा में यह योग विशेषकर के छोड़ना चाहिये ।

मुहूर्तचितामिए। में कहा गया है -

सूर्य नक्षत्र से छट्ठा, १३वां, २०वां, २७वां नक्षत्र भ्रमणयोग है । यह भी यात्रा तथा शुभ कार्यों में विजत है । इसी प्रकार सघोरिष्ट, कुल्य, हिंबरादियोग है ।

कुमारयोग-

सोमे भोमे बुहे सुक्के, ग्रस्सिएगाई बिईतरा। पंचमी दसमी नंदा, सुहो जोगो कुमारग्रो॥ २६॥

सोम, मंगल, बुध या शुक्र में से एक बार हो, दो-दो के अन्तर से रहने वाला अध्विनी आदि नक्षत्र में से एक नक्षत्र हो और पंचमी, दशमी या नंदा में से एक तिथि हो तो कुमार योग होता है। \*\* कुमारयोग तिथि, वार और नक्षत्र इन तीनों से होता है।

कुमारयोग के वल के लिये नारचंद में कहा है—
कुमारोदयवेलायां, लाभो भवति पुष्कलः ।
रोगी भव्यो जयो युद्धे, यात्रा भवति सिद्धिदा ॥१॥

<sup>★</sup> योगः कुमारनामा, शुभः कुजज्ञ न्दुगुक्रवारेषु । ग्रथवाद्य द्वर्यन्तरितै-नंन्दादशपश्वमीतिथिषु ॥ ( ग्रारम्भ० १।३४ ) राजयोगो भरण्याद्य द्व्यन्तरे मेंः शुभावहः । भद्रा तृतीयाराकामु, कुजज्ञभृगुभानुषु ॥ ( ग्रारम्भ० १।३६ ) जयोदश्यष्टमी रिक्ता, स्यविरे स्याद् गुरुशनो ॥ ( नार० )

# बङ्गालमुनिभिः प्रोक्तः कुमार योगो दिनेसदोषेऽपि । श्रस्मिन् कार्यं दीक्षा विवाहयात्रा प्रतिष्ठादि ॥२॥

कुमारयोग के प्रारम्भ के समय में बहुत लाभ होता है। उस वक्त में हुग्रा रोगी शीघ्र ग्रच्छा हो जाता है। युद्ध में गया विजय प्राप्त करता है, प्रवास भी फलदायक है। वंगाल मुनि के अनुसार कुमारयोग दूषित दिन होने पर भी दीक्षा, विवाह, प्रतिष्ठा श्रीर यात्रा में ग्राह्य है। लग्नशुद्धि में कहा गया है—यदि विरुद्ध योग न हो तो कुमारयोग द्वारा गृह प्रवेश, मित्रता, धर्म, शिल्प और विद्या ग्रादि शुभ कार्य करने चाहिये।

राजयोग-

## सूरे सुक्के बुहे भोमे, भद्दा तीया य पुण्णिमा । विन्तरा भरगाीमुक्खा, राजजोगो सुहावहो ।। ३० ।।

रिव, शुक, बुघ या मंगलवार को भद्रा तींज या पूनम हो श्रीर दो-दो के अन्तर वाले भरणी ग्रादि नक्षत्र हो तो सुखकारक राजयोग होता है। यह योग भी शुभ तथा मांगलिक कार्यों में सुखकर है। सामान्यतया हरेक ग्रंथों में कुमारयोग से राजयोग को विलिब्ट माना गया है। इस योग का दूसरा नाम तहणयोग है।

रिव, कुमार ग्रीर राजयोग के लिये नारचन्द्र टिप्पणी में कहा गया है—

# रविजोगे राजजोगे, कुमारजोगे श्रसुद्धदिश्रहे वि । जं सुहकज्जं किरह, तं सन्वं बहुफलं होई ।। १ ।।

श्रश्म होने पर भी रिवयोग, राजयोग ध्रौर कुमारयोग में जो शुभ कार्य किये जाते हैं वे कार्य वहुत फलदायक होते हैं। ज्योतिपहीर में कहा गया है-

गृहप्रवेशो मैत्री च, विद्यारम्भादिसत्त्रिया । राजपट्टाभिषेकादि, राजयोगेऽभिष्ठीयते ।। १ ।।

ग्रहप्रवेश, मैत्री, विद्यारंभ स्रादि सत्कार्यं श्रौर राजा का पट्टाभिषेक श्रादि राजयोग में किये जाते हैं।

स्थविरयोग-

गुरुवार या शनिवार, रिक्ता या अध्टमी तिथि और दो-दो के अन्तर में रहने वाली कृतिका आदि नक्षत्र एक ही दिन आपे तो स्थिवरयोग होता है। इस योग में पुन: दूसरी वार नहीं करने जैसे कार्य, व्याधि का उपचार और अनशन आदि कार्य करने चाहिये। इस योग में किये गये कार्य का पुनरावर्तन नहीं रहता अतः जो-जो कार्य एक ही वार करने के हों वे कार्य स्थिवरयोग में किये जाते हैं।

पाकश्री ग्रंथ में कहा है--

श्रग्सग्गाखलवाहिरिगां, रिउरग्गदिन्वं जलासए बंघो।

स्थिविरयोग में अनशन, व्याधि, छेद ऋण. प्रतिक्रियात्मक कार्य, शत्रु वध, युद्ध दिव्य परीक्षा ग्रौर जलाशय बांबना ग्रादि कार्य करने चाहिये । कुमार, राज तथा स्थिविर तीनों शुभ थोग हैं । तिथि, बार और नक्षत्र से होने वाले ग्रन्य शुभाशुभ योग निम्न प्रकार से हैं ।

मृहूर्तिचतामणी के अनुसार-

वर्जयेत् सर्वकार्येषु. हस्ताकं पञ्चमीतिथौ । भौमाऽश्विनीं च सप्तम्यां, पष्ठयां चन्द्रैन्दवं तथा ॥१॥

### बुधानुराधां चाष्टभ्यां, दशभ्यां भृगुरेवतोम् । नवभ्यां गुरुपुष्यं चै-कादृश्यां शनिरोहिग्गीम् ॥२॥

पंचमी रिववार को हस्तनक्षत्र हो, सप्तमी भीमवार को अधिवनी नक्षत्र हो, षष्ठी सोमवार को मृगशीर्ष नक्षत्र हो, श्रष्टमी बुधवार को अनुराधा नक्षत्र हो, दशम शुक्रवार को रेवती नक्षत्र हो नवमी गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो तथा एकादशी शनीवार को रोहिणी नक्षत्र हो तथा एकादशी शनीवार को रोहिणी नक्षत्र हो तो मृत्यु योग होता है। इस मृत्युयोग में शुभकार्य का त्याग करना चाहिये।

ग्रमृतिसिद्धि योग में पंचमी ग्रादि सात तिथि श्रनुकम से ग्राने पर यह योग होता है । ग्रतः यह ग्रमृतिसिद्धि योग का यह घातक है ।

हेमहंसगणि के अनुसार— (ग्रारंभसिद्धि टीका)

कित्यपभइ चउरो, सिग्विहसिससूरवारजुत्त कमा । पंचमि बीइ इगारसी, बारिस ग्रबला सुहे कज्जे ॥१॥

शितवार, बुषवार, सोमवार और रिववार को ग्रनुक्रम से पंचमी, बीज, एकादशी ग्रीर द्वादशी तिथि हो तथा कृतिका, रोहिणी, मृगशरा ग्रीर ग्राद्री ये कृतिकादि चार नक्षत्र हो तो शुभ कार्य को निर्वल करने वाला 'ग्रवलायोग' होता है।

नारचंद्र में जन्म विषयोग के लिये कहा है-

शन्यश्लेषा द्वितीयाभिः, सप्तमी भोमवारुणी । कृतिका द्वादशीसूर्ये, रेवत्यां विषसंज्ञकम् ।।१।।

वोज भ्रोर शनिवार को अश्लेषा हो, सप्तमी भोमवार को शतिभाषा नक्षत्र हो, द्वादशी भ्रीर रिववार को कृतिका नक्षत्र हो या रेवती का गंडांतयोग हो तो विषयोग होता है। अन्यत्र कहा है— ये तीनों तिथि, वार ग्रीर नक्षत्र किसी भी प्रकार परस्पर योग प्राप्त

करें, तो कन्या विषयोग होता है । यह जन्मविषयोग, तीन गंडांत, भीमवासर, चतुर्दशी, ग्रभिजित्, मूल, ज्येष्ठा ग्रौर ग्रश्लेषा में जन्मा हुग्रा वालक 'विषवालक' कहा जाता है । जो ग्रधिकतर कुटुम्ब का नाश करता है ।

ज्योतिष हीर में कहा है-

तिथिवार रिक्खइक्कं, मिलिग्रंकाइ कहिय सन्वंकं।
पर्ग इगारस तेरस, सत्तर श्रोगिंगस तेवीसं।। १।।
पर्गवीस गुगतीसा, इगतीस सहतीस एगयालीसा।
तेयाली सहताला, पमुहा सन्वीहं मंगल्लं।। २।।

तिथिवार भ्रौर नक्षत्र इन तोनों का योग करने पर सर्वाङ्क योग होता है। इनमें पांच ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेइस पच्चीस उनतीस एकत्रीस सेंतींस इकतालीस तियालीस तेंतालीस भ्रौर सेंता-लिस का अंक आवे तो वह मङ्गलकारण सर्वाङ्क योग है।

अब शुभाशुभ कार्य को बढाने वाले द्विपुष्कर त्रिपुष्कर ग्रीर पंचक के विषय में लिख रहे हैं।

मंगल गुरु सिंग भद्दा,

मिग चित्त धिराद्विश्रा जमलजोगो।

कित्ति पुरा उ-फ बिसाहा,

पू-भ-उ-खाहि तिपुक्करश्रो॥ ३२॥

पंचग धिराद्वश्रद्धा,

मयिकश्र बिज्जिज जामदिसि गमरां।

एसु तिसु सुहं श्रसुहं,

विहिश्रं दुति परा गुणं होइ॥ ३३॥

भद्रा तिथि वाला मंगल, गुरु या शनिवार को मृगशर चित्रा श्रीर घनिष्ठा नक्षत्र हो तो यमल योग होता है श्रीर कृतिका पुनर्वसु उत्तराफाल्गुनी विशाखा पूर्वाभाद्रपद या उत्तराघाढा नक्षत्र हो तो कि पुष्कर योग होता है।

धनिष्ठा के ग्राधे भाग से रेवती पर्यन्त पंचम कहे जाते हैं । इसमें मृतक कार्य तथा दक्षिण दिशा में गमन को वर्जित करना चाहिये । इन तीनों योगों में किये गये कार्य दुगुने तिगुने ग्रोर पांचगुने होते हैं । ग्रारम्भसिद्धि में कहा गया है— ग्रकस्मात् यदि किसी की मृत्यु हो जाय तो शव के साथ दर्भ के चार पुत्तल ग्रोर रखने चाहिये ग्रौर उनका भी शव के संस्कारों की तरह ही संस्कार कर शव के साथ ग्रिग्नसात् कर लेना चाहिये । जिससे मरने वाले के गोत्र में ग्रन्य किसी की मृत्यु की संभावना नहीं रहती । ऐसा गरुड़ पुराण में दहनविधि में कहा गया है ।

पंचक में इष्ट कार्य करने का निशेध नहीं है, क्योंकि पंचक के नक्षत्रों में दीक्षा दी जा सकती है। जिनमंदिर का खात मुहूर्त, जिनविंब प्रवेश, जिनेश्वर प्रतिष्ठा, श्रीर यात्रा भी की जा सकती है। पंचक में दक्षिण दिशा में गमन का निषेध है। किन्तु श्रवण श्रीर रेवती नक्षत्र में सर्वकाल में सर्व दिशा में यात्रा की जा सकती है।

व्यवहारसार -

धनिष्ठा धननाशाय, प्राणम्नी शततारका । पूर्वायां दण्डयेद् राजा, उत्तरा मरणं ध्रुवम् ॥१॥ श्रम्निदाहश्च रेवत्या-मित्येतत् पञ्चके फलम् ॥

धनिष्ठा में कार्य करने से घन का नाश, शततारा में कार्य करने से प्राण का नाश, पूर्वाभाद्रपद में कार्य करने से राजदंड,

#### [208]

उत्तरा में कार्य करने से निश्चय ही मृत्यु होती है श्रीर रेवती में कार्य करने से अग्निदाह होता है।

#### 'सद्मविचार' के अनुसार-

मकर श्रीर कुम्भ का चन्द्र हो श्रर्थात् उत्तराषाढा, श्रवण, धिनिष्ठा, शतिभवा श्रीर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र ये 'शरण पंचक' हैं। इस शरण पंचक का श्रवश्य त्याग करना चाहिये।

#### योग यंत्रक

| योग का नाम                   | वार                               | तिथि                                  | नक्षत्र                                            |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| कुमार योग                    | सोम मंगल<br>बुघ शुक्र             | १०-११<br>१-५-६-                       | ग्र॰ रो॰ पुन॰ म॰ ह॰<br>वि॰ भू० श्र॰ पू॰ भा०        |
| राजयोग                       | रवि भोम<br>वुघ <sup>ः</sup> शुक्र | ļ.                                    | भ० मृ० पुष्य० पू० फा०<br>चि• ग्रनु० पूषा० घ० उभा०  |
| स्थविरयोग                    | गुरु शनि                          |                                       | कु॰ ग्रा० ग्रश्ले० उफा॰<br>स्वा॰ ज्ये० उपा॰ श॰ रै० |
| द्विपुष्कर<br>त्रिपुष्कर योग | मंगल गुरु शनि<br>मंगल गुरु शनि    | मद्रा <sup>∵</sup><br>२–७– <b>१</b> २ | मृ० चि॰ घनि०<br>कृ० पुन० उफा० वि०<br>पूभा० उषा०    |

प्राचीन हस्तलिखित पत्र के श्राधार पर-

#### भ्रमृत सिद्धिध्न मृत्युयोग

#### श्रवला योग

| ય   | हस्त         |
|-----|--------------|
| Ę   | . मृगश्च र   |
| ø   | ग्रक्वीनी -  |
| 4   | अनुराघा      |
| . 8 | पुष्य        |
| १०  | रेवती        |
| ११  | रोहिणी       |
|     | ه له کا و کی |

| रवि   | १२ | श्राद्वी |
|-------|----|----------|
| सोम   | ११ | मृगशर    |
| वुध   | २  | रोहिणी   |
| হানি∙ | ¥  | कृतिका   |

# विषयोग शिव योग शिव योग शिव योग संगल ७ शतिभपा रिव १२ कृतिका

विष्कंभादिक की वर्जित घड़ियां—

परा छस्सग नव घडिम्रा, विक्खंभ दुगंड सूल वाघारं। परिहद्धदिसां वज्जे, विहिइ विईपाय सयलदिणं ॥ ३८॥

विष्कंभ, दोगंड, शूल ग्रीर व्याघात की पांच, छः, सात ग्रीर नव घड़ियां वर्जित हैं, परिध का ग्राघा दिवस वर्जित है तथा वैघृति ग्रीर व्यतिपात का सम्पूर्ण दिवस वर्जित है।

निरन्तर विष्कंभादि सत्ताइस योग क्रमशः श्राते रहते हैं उनके नाम श्रारम्भ सिद्धि में निम्न प्रकार से हैं— विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्, सौभाग्यः शोभनस्तथा ५ । श्रतिगण्डः सुकर्मा च घृतिः शूलं तथैव च ६ ।।१।। गण्डो वृद्धिर्धुवश्चैव, व्याघातो हर्षग्रस्तथा १४ । वज्रं सिद्धिर्व्यतिपातो, विरयान् परिघः शिवः २० ॥२॥ सिद्धः साध्यः शुभः शुक्लो, ब्रह्मा चैन्द्रोऽथ वैधृतिः २७ । इति सान्वयनामानो, योगाः स्युः सप्तविशतिः ।।३॥

विष्कंभ, प्रीति, ग्रायुष्मान, सौभाग्य, शोभन, ग्रितगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि धृव, व्याघात, हर्षण, वज्ज, सिद्धि, व्यति-पात, विर्यान्, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, एन्द्र श्रीर वैधृति ये नामानुसार गुणवाले सत्ताइस योग हैं। इनमें विष्कंभ, श्रितगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्जपात, व्यतिपात, परिध ग्रौर वैधृति ये नौ योग श्रशुभ हैं। इनका शुभ कार्यं में त्याग करना चाहिये।

नारचन्द्र टिप्पणी में इन योगों की विशेष कूरता के लिये लिखा है—

विक्खंभ सूल गंडे, श्रइगंडे वज्ज तहय वाघाए। वइधिइ सूराइकमा, श्रइदुट्टा मूलजोगाश्रो॥ १॥

रिववारादि सात वारों के साथ ग्रानुक्रम से विष्कंभ, शूल, गंड, ग्रितिगंड, वज्जपात, व्याघात ग्रीर वैषृति ये सात योग ग्राये तो ये मूल स्वभाव से भी ग्रिधिक दुष्ट हैं।

किन्तु यदि अशुभ योगों को कदाचित् लेना पड़े तो म्रादि की जो वर्ज्य घड़ियां हैं उन्हें अवश्य त्याग देना चाहिये । यथा विष्कंभ की पाँच घड़ियां, गंड अतिगण्ड की छः, शूल की सात. ग्रीर व्याघात की नव वीजत है । परिच योग का अर्घभाग वीजत है । वैषृति तथा व्यतिपात की हरेक घड़ी वीजत है । श्रीउदय प्रमम् रिके मत में वज्ययोग भी दुष्ट है ग्रौर उसकी नव बहियां वर्जित हैं।

वैवृति ग्रीर व्यतिपात के लिये लल्ल का मत-

विष्टचामङ्गारके चैव, व्यतिपातेऽय वैवृते (मध्याह्नात्परतः गुर्भ)

विष्टि, ग्रङ्गारके, व्यतिपात ग्रीर वैवृति योग में मध्याही-परान्त काल गुभ है ।

ग्रानन्दादिक उपयोग फल—

श्रित्सिरिए मिग श्रस्सेसा,
हत्यऽणुराहा य उत्तरासाढा ।
सयभिस कमेरए एए,
स्राइसु हुन्ति मुहरिक्खा ॥ ३५ ॥
निग्रवारे निग्ररिक्खे,
मुहगिरिए जित्तयं सिसिरिक्खं ।
ताबंतिमोवग्रोगो,
श्रानंदाई सनामफलो ॥ ३६ ॥

श्रारांद कालदंड, परिजा शुभ सोम घंस घज वच्छो। वज्जो मुग्गर छत्तो, मित्तो मणुञ्जो य कंपो य ॥ १॥ लुंपक पवास मरणं, वाही सिद्धि सूल श्रमिश्र मुसलं। गज मातंग खय खिप्पं, थिरो य बद्धमारा परियारां॥२॥

न्नानन्द काल दण्ड, प्राजापत्य, शुभ सौम्य, ध्वांक्ष, ध्वज, श्रीवत्स, वज, मुद्गर, छत्र, मित्र, मनोज्ञ, कम्प, लुम्पक, प्रवास, मरण, व्याधि, (काल) सिद्धि, शूल ग्रमृत मुशल गज मातंग क्षय क्षिप्र, (चर) स्थिर और वर्द्धमान ये ग्रहाइस प्रकार के उपयोग जानने चाहिये।

ये नाम के अनुरूप ही फल देते हैं । यथा—
आनन्दो धनलाभाय, कालदण्डे महद् भयम् ।
प्राजापत्यस्तु पुत्राय, शुभे सर्वं शुभं भवेत् ।। १ ।।
सौम्ये सर्व क्रिया सिद्धिः, ध्वाङ्क्षो क्षुद्राय मानसे ।
ध्वजेन कोटिरर्थः स्यात् श्रीवत्साद् रत्नसंचयः ।। २ ।।
वज्रो कज्रभयं दद्याद् मुद्गरान्मरणं ध्रुवम् ।
छत्रं नृपसुखं दद्याद्, मित्रसमागमः ।। ३ ।।

इन श्रहाइस योगों में कालदण्ड ध्वांक्ष वज्र मुद्गर कम्प लुम्पक प्रवास मरण व्याधि श्ल मुशल मातङ्ग और क्षय योग श्रशुभ है। शेष शुभ है।

नारचन्द्र के प्रमाणानुसार यदि ग्रशुभ योगों का सर्वथा त्याग न कर सके तो सारे कुयोगों को दो घड़ियां छोड़ देनी चाहिये तथा उत्पात मृत्यु थौर काल की सात घड़ियां छः घड़ियाँ तथा पांच घड़ियां चर्जित करनी चाहिये । ये योग चार भ्रीच नक्षत्र के योग से होते हैं। प्रथम में तीन योगों से होने वाले योग दर्शाये गये हैं।

ज्योतिषहीर में सर्वाङ्क्योग दिया हुआ है वह इस प्रकार है-

# योग चक्र

|                | नाम        | रवि     | सोम      | भोम                   | बुघ           | गुरु   | शुक            | शनि      |
|----------------|------------|---------|----------|-----------------------|---------------|--------|----------------|----------|
| <b>?</b>       | भानन्द     | ग्रश्वि | मृग०     | <u>.</u><br>ग्रश्लेषा | हस्त          | ग्रनु० | उषा०           | शत०      |
| ર              | कालदण्ड    | भरणी    | आ०       | मघा                   | चित्रा        | ज्ये०  | ग्र०           | पुभा०    |
| n <sup>a</sup> | प्राजापत्य | कृतिका  | पुन०     | पुफा०                 | स्वाति        | मूल    | श्र॰           | उभा•     |
| ૪              | सुरोत्तम   | रोहिएी  | पुष्य    | उफा•                  | वि०           | पुषा • | ঘ০             | रेवली०   |
| ų              | सौम्य      | मृग०    | ग्रश्ले० | हस्त                  | <b>अनु</b> ०  | उषा ०  | शत०            | ग्रश्वि० |
| Ę              | घ्वाक्ष    | भ्रा०   | मघा      | चित्रा                | ज्येष्ठा      | ग्र०   | पु <b>भा</b> ० | भरणों    |
| 9              | घ्वज       | पुन०    | पुफा०    | स्वाती                | मूल           | श्रवरा | उभा ०          | कृतिका   |
| 5              | श्रीवत्स   | पुष्य   | उफा•     | वि०                   | पुषा•         | घ०     | रै०            | रोहीणी   |
| 3              | वज्र       | अश्ले०  | हस्त     | ग्रनु०                | उषा •         | शत∙    | प्रश्व         | मृग०     |
| १०             | मुद्गर     | मघा     | चित्रा   | ज्येष्ठा              | अ∘्           | पुभा॰  | भ०             | ग्रा०    |
| ११             | छत्र       | पुफा•   | स्वाती   | मूल ं                 | श्रवग्        | उभा∙   | कु०            | पुन०     |
| १२             | मित्र      | उफा•    | वि०      | पुषा                  | घनिष्ठा       | रेव०   | रो०            | पुष्य    |
| ₹₹             | मनोज्ञ     | हस्त    | ग्रनु०   | चषा ०                 | হা <b>त</b> ৹ | प्रश्व | मृ०            | अश्लेषा  |
| १४             | कंप        | चित्रा  | ज्येष्ठा | ग्र०                  | पुभा०         | भ०     | ग्रा०          | मघा      |

| 12 | लुम्पक़    | स्वाति           | मूल      | श्रवण           | उभा०      | कु०    | पुन ०       | पुफा०        |
|----|------------|------------------|----------|-----------------|-----------|--------|-------------|--------------|
| १६ | प्रवास     | वि०              | पुषा•    | घ०              | रेवती     | रो०    | पुष्य       | ंडफा॰        |
| १७ | मरण        | ग्रनु०           | उषा०     | शत०             | ग्रश्वि॰  | मृ०    | प्रदले      | हस्त         |
| १५ | व्याधि-काण | ज्ये <b>ड</b> ठा | ग्रभि०   | पुभा०           | भरगो      | आ०     | मघा         | चित्रा       |
| 38 | सिद्धि     | मूल              | श्रवण    | उभा •           | कृतिका    | पुन०   | पु फ ०      | स्वाति       |
| २० | शूल (भ)    | पुषा०            | घo       | रेवती           | रोहिणी    | पुष्य  | उफा०        | विशाखा       |
| २१ | श्रमृत     | उषा०             | शत∙      | <b>ग्र</b> िवनी | मृग०      | ग्रइले | हस्त        | ग्रनु०       |
| २२ | मुशल       | ग्रभि०           | पुभा०    | भरगी            | ग्रा०     | मघा    | <br>चि०<br> | ज्ये ०       |
| २३ | गज         | श्रवग्           | उभा ०    | कृतिका          | पुन०      | पुफा०  | स्वाति      | मूल          |
| २४ | मातङ्ग     | धनिष्ठा          | रेवती    | रोहिणी          | पुष्य     | उफा०   | वि०         | पुषा०        |
| २५ | राक्षस     | হাत∙             | ग्रदिवनी | मृग•            | ग्रश्लेषा | हस्त   | ग्रनु∘      | <b>उषा</b> ० |
| २६ | चर         | पुभा०            | भरणी     | श्रा∙           | मघा       | चित्रा | ज्ये०       | श्र•         |
| २७ | स्थिर      | उभा०             | कृतिका   | पुन•            | पुफा०     | स्वाति | मूल         | श्रवण        |
| २५ | वर्धमान 🤊  | रे०              | रोहिणी   | पुष्य           | उफा०      | वि०    | पुषा.       | ध निष्ठा     |

7:0

चैत्रादि गत मास को दुगने कर उसमें चालू मास के गत दिवस मिलाने पर और उसमें सात से भाग देना चाहिये, भाग देने पर जो शेष रहे उनका इस प्रकार से नाम है—

#### सिरियं कलहे य श्राणंदं, मिय धम्म तपस विजयं।

श्री, कलह, ग्रानन्द, मृत्यु, धर्म, तपस ग्रीर विजय इन सार्तो योगों के नामानुरूप ही फल है। प्रथम वार तथा तिथि का फल-

नवमेगट्टमी सूरे, सोमे बीग्रा नविमग्रा । भोमे जयाय छट्टी ग्र, बुहे भद्दा तिही सुहा ।। ३७ ।। गुरु एगारसी पुन्ना, सुक्के नंदा य तेरसी । सिएम्मि ग्रहुमी रित्ता, तिही वारेसु सोहएा ।। ३८ ।।

रिववार को नवमीं, प्रतिपदा और अष्टमी, सोमवार को दितीया भीर नवमी, भोमवार को जया और छट्ट, बुधवार को भद्रा गुरुवार को एकादशी और पूर्णा, शुक्रवार को नदा और तेरस तथा शिनवार को अष्टमी और रिक्ता तिथि शोभना है। इसमें तिथि तथा वार से होने वाले शुभ योग वताये गये है।

जिस-जिस तिथि और वार के शुभ योग कहे गये हैं वे अपने-अपने वार के इब्ट कार्य के साधक हैं, क्योंकि सौम्य तिथि या वार से होने वाले शुभ योग सौम्य कार्य के साधक हैं। जबकि कूर तिथि और वार से होने वाले शुभ योग कूर कार्य को साधते हैं। जैसे मंगलवार को सिद्धि योग हो तो उसमें मंगलवार के आरम्भ-समारम्भ के कूर कार्य सिद्ध होते हैं, किन्तु कृषि, व्या-पारादि सोमवार को. विद्या, यात्रादि गुरुवार को और दीक्षा आदि शनिवार को सिद्धि देने वाले होते हैं। इसी प्रकार प्रसंगानुकूलता प्रतिकूलता जाननी चाहिये।

नारचंद्र टिप्पणी—

नवमी चउत्थीइं चउद्दसीइं, जइ सिग्गिवार लहिज्ज । एकइ कज्जइ निग्गया, कज्जसयाइं करिज्ज ।।१।।

नवमी, चतुर्थी और चौदस को यदि शनिवार हो तो एक कार्य के लिये निकले व्यक्ति को सैंकड़ों कार्य का लाभ सहज होजाता है। शुभकारक नक्षत्र—

रेविस्सिगी घिगिहा य, पुरा पुस्स तिउत्तरा।
सूरे सोमिम्म पुस्सो ग्र, रोहिग्गी ग्रणुराह्या।। ३६।।
भोमे मिर्ग च मूलं च, ग्रस्सेसा रेवई तहा।
बुहे मिर्गासरं पुस्सा-सेसा सवग्ग रोहिग्गी।। ४०।।
जीवे हत्यऽस्सिग्गी पू-फ, विसाहादुग रेवई।
सुक्के उ-फा उ-खा हत्यं, सवग्गाणु पुग्रस्सिग्गो।।४१।।
सिग्गिम्म सवग्गं पू-फा, महा सयिसा सुहा।
पुक्वत्तिहिसंजोगे, विसेसेग् सुहावहा।। ४२।।

रिववार को रेवती, अधिवनी, धिनिष्ठा, पुनर्वेसु, पुष्य और तीन उत्तरा, सोमवार को पुष्य, रोहिंगी और अनुराधा, भोमवार को मृगिशिष, मूल, अक्लेषा और रेवती, बुधवार को मृगिशिर, पुष्य, अक्लेषा श्रवण और रोहिणी, गुरुवार को हस्त, अधिवनो, पूर्वीफालगुनी, विशाखाद्विक या रेवती शुक्रवार को उत्तराफालगुनी, उत्तरा पाढा, हस्त. श्रवण, अनुराधा, पुनर्वसु और अधिवनी, शिनवार को श्रवण, पूर्वाफालगुनी, मधा और शतिभषा नक्षत्र शुभ है और उपरोक्त तिथियों का संयोग हो जाय तो विशेष शुभ है।

लग्न शुद्धि और नारचंद्र के शुभयोगों में भी कितने हो नक्षत्रों का फैरफार है। ग्रारम्भसिद्धि में कहा है—

एक साथ शुभ तथा श्रशुभ योग हो तो उनमें श्रशुभ योग का वल नष्ट होता है ।

ग्रमृतसिद्धि योग के लिये कहा है-

# हत्यं मिगऽसिराो चेवा-ऽणुराहा पुस्स रेवई । रोहिराो वारजोगेराा-ऽमिग्रसिद्धिकरा कमा ॥ ४३ ॥

हस्त, मृगशरा, अधिवनी, अनुराधा, पुष्य रेवती और रोहिणी अनुक्रम से सातों वारों के साथ अमृतसिद्धि योग करने वाले हैं। अर्थात् रिववार को हस्त, सोमवार को मृगशरा, मंगल को अधिवनी, बुधवार को अनुराधा, गुरुवार को पुष्य, शुक्रवार को रेवती और शिनवार को रोहिणी नक्षत्र हो तो अमृतसिद्धि देने वाला अमृतयोग होता है।

हुर्षप्रकाश में कहा है—

भद्रा संवर्तकाद्यं श्वेत्, सर्वदुष्टेऽपि वासरे । योगोऽस्त्यमृतसिद्धचाख्य, सर्व दोषक्षयस्तदा ॥ १ ॥

भद्रा श्रीर संवर्तकादि से दुब्ट हुए दिन भी यदि श्रमृत सिद्धि योग होता है तो सारे दूषणों को नष्ट करने वाला होता है।

रतनाला भाष्य के भ्रनुसार भ्रमृतसिद्धि योग में किये हुए कार्यों की सिद्धि भ्रवश्य होती है। कुछ भ्राचार्यों का मत है कि—

इन सातों ग्रमृतिसिद्धि योगों में ग्रमुक्रम से पंचमी से एका-दशो तक को सात तिथियां हो तो मृत्यु योग होता है । यह हम भी तिथि, वार ग्रीर नक्षत्र इन तीनों के योग में बता चुके हैं।

मुहूर्त चितामणो में भी कहा है-

गृह प्रवेशे यात्रायां, विवाहे च यथाक्रमम् । भौमेऽश्विनी शनौ ब्राह्मं, गुरौ पुष्यं च वर्जयेत् ।। १ ।।

ग्रह प्रवेश, यात्रा ग्रीर विवाह में ग्रनुकम से— भीमवार अश्विनी हो, शनिवार को राहिस्सो हो ग्रीर गुरुवार को पुष्य हो तो वर्ज्य है। विवाह की तरह दीक्षा में भी गुरु पुष्य शुभ नहीं है। इस प्रकार से कुछ कार्यों में निषिद्ध ग्रमृतयोग श्रशुभ है।

उत्पातादि चार योग -

#### वारेसु कमसो रिक्खा, विसाहाइ चऊ चऊ । उप्पाय मञ्जूकारगावल-सिद्धिजोगावहा भवे ॥ ४४ ॥

वारों के साथ रहने वाले अनुक्रम से विक्षाखादि चार-चार नक्षत्र अनुक्रम से उत्पात, मृत्यु, काणाक्ष और सिद्धि थोग वाले हैं। अर्थात् आनन्दादि अट्ठाइस उपयोग में निर्दिष्ट प्रवास, मरण, व्याधि और सिद्धि योग का दूसरा नाम उत्पात, मृत्यु, काणाक्ष और सिद्धि है और यह हरेक कार्य में विशेष महत्ता वाला होने से पुन: गिनाये गये हैं। अतः अञ्चमयोगों का शुभ कार्य में त्याग करना चाहिये। यदि कार्य किये बिना चल ही न सके तो नारचंद्र टिप्पणी में भी कहा गया है—

सर्वेषां हि कुयोगानां, वर्जयेद् घटिकाद्वयम् । उत्पातमृत्युकारणानां, सप्त षट् पञ्च नार्डिकाः ॥ १ ॥

सारे कुयोगों की दो घड़ियां छोड़ देना चाहिये तथा उत्पात, मृत्यु श्रीर काण योग के अनुक्रम से सात, छः और पांच घड़ी विजत कर लेना चाहिये । सिद्धि योग सारे कार्यों में ग्रुभ ही है।

यमघण्ट तथा जन्म नक्षत्र के विषय में-

म वि श्रा मू कि रो ह, सुराइसु वज्जिंगिज्ज जमघंटा।

भ वि उ-ल घ उ-फा जे रे, इग्र श्रमुहा जम्मरिक्ला य ॥ ४५ ॥ रिव ग्रादि सात वारों के साथ ग्रनुक्रम से मघा, विशाखा श्राद्र्ग, मूल, कृतिका, रोहिणी ग्रीर हस्त नक्षत्र हो तो यमघंट नाम का बर्ज्य योग होता है तथा भरगी. चित्रा, उत्तरावाढा, धनिष्ठा, उत्तराफाल्गुनी ज्येष्ठा ग्रीर रेवती नक्षत्र हो तो ग्रशुभ है तथा रिव ग्रादि के जन्म नक्षत्र भी ग्रशुभ हैं।

रिव को मघा, सोम को विशाखा, मङ्गल को आद्रां, मूल, कृतिका, रोहिणी और हस्त नक्षत्र हो तो यमघंट नाम का वर्ज्य दोप होता है तथा भरणो, चित्रा. उत्तराषाढा, धनिष्ठा, उत्तरा-फाल्गुनी, ज्येष्ठा ग्रीर रेवती नक्षत्र हो तो ग्रशुभ है ग्रीर रिव ग्रादि के जन्म नक्षत्र भो ग्रशुभ है। यमघंट योग ग्रत्यन्त दुष्ययोग है। लल्ल के मत में—

ं गमघण्टे गते मृत्युः, कुलोच्छेदः करग्रहे । कर्तुर्मृत्युः प्रतिष्ठायां, पुत्रो जातो न जीवति ॥१॥

यमघण्ट में यात्रा गमन करने से मृत्यु होती है। विवा-हादि शूभ कार्य करने से कुलच्छेद होता है, प्रतिष्ठादि करने से प्रतिष्ठाकार को मृत्यु संभावित है ग्रीर पुत्र जन्म हो जाय तो वह जीवित नहीं रहता।

यदि श्रत्यन्तावश्यक कार्य हो तो श्रीर यमघंट के श्रितिरिक्त सानुकूलता हो तो यमघन्ट की श्रितिदुष्ट घड़ियों को छोड़ देना चाहिये जिससे इस दोष का परिहार हो जाता है ऐसा भो मत है। कुछ ग्राचार्यों का मत है कि ग्रारम्भ की यमघन्ट की नौ घड़ियों को छोड देनी चाहिये।

बुधवार तथा शनिवार को यमघण्ट के ग्रन्त्य को तीस-तीस पढ़ियां त्याज्य है । दोष रिव ग्रादि पांच वारों को आदि की ग्रनु-प्रम से पन्द्रह, छः, ग्यारह, साहेसात भीर साठ पढ़ियों का त्याग करना चाहिये । लग्न शुद्धि में यमघण्ट की दूषित घड़ियों का विव∽ रण---

#### पनरस तेरऽहारस, एगा सग सत्त श्रद्घ घडिश्राश्रो । जमघंटस्स उ डुट्टा, रविमाइसु सत्तवारेसु ।। १ ।।

रिव ग्रादि सात वारों में ग्रनुकम से यमघंट की दुष्ट घड़ियां पन्द्रह, तेरह, ग्रठारह, एक, सात ग्रीर आठ है। ग्राक्लेषा में यमघंट का परिहार कहा गया है किन्तु व्यतिपात ग्रीर वैघृति में तो सर्वथा त्याग करना चाहिये।

कहीं 'वज्रम्शल' योग के बारे में कहा गया है कि रिव को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढा, बुधवार को धनिष्ठा, गुरुवार को उत्तराफाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा, शनि-वार को रेवती नक्षत्र हो तो उक्त कुयोग होता है। इसके फल के लिये हीर ज्योतिष में कहा गया है—

गह जम्मरिसी एए, वज्जे विवाह किरिए विहवं। गमेगारंभे मरणं, चेइयठवरोविद्धंसं।।१।।

सेवाइ हवइ निष्फल, करसगा श्रफलो य दाहं गिहपवेसे । विज्जारंभे य जडे, वत्थुवावरइ भसमेसायं ॥२॥

शुभ कार्य में इस नक्षत्र का त्याग करना चाहिये, क्योंकि इसमें विवाहादि करने से वैषव्य मिलता है। गमन-प्रयाण करे तो मृत्यु। चैत्य की प्रतिष्ठा करे तो चैत्य का घ्वंस। सेवा करे तो निष्फल। कृषि में ग्रफल। गृह प्रवेश करे तो ग्रग्निदाह। विद्या का ग्रारम्भ करे तो जड़भरत रहे। किसी वस्तु का प्रयोग करे तो भस्मसात हो जाता है। इस योग में दीक्षा ग्रहण करने पर भी उसे छोड़नी पड़ती है।

जन्म नक्षत्र कुयोग-

# विशाखा कृतिकाप्यानि, श्रवणो भाग्य मिल्यभम् ।

येवतियाम्यमश्लेषा, जन्मर्काण्यर्कतः ऋमात् ।। १ ।।

रिव ग्रादि नव्रग्रह के जन्मनक्षत्र ग्रनुकम से विशाखा, कृतिका, उत्तरापाढा, श्रवण, पूर्वाफाल्गुनी, मृगशर, रेवती, भरणी एवं ग्रश्लेपा हैं।

लल्ल के अनुसार-

क्रूर ग्रह, उल्का ग्रादि से पीड़ित नक्षत्र का ग्रह कुण्डली के लग्न में ग्रावे तो ग्रशुभ है। अन्य ग्रन्थों में शत्रुयोग, चरयोग जो स्थिर तथा प्रणय कार्य के ग्रशुभ हैं। इसी प्रकार यमद्र ष्ट्रा योग भी कुयोग है। जो शुभ कार्य में वर्जित है।

वर्ज्योग, कर्कयोग--

गुरि सयभिस सिंग उत्तर-साढा एया विवज्जए पायं। बारिस एगेगहीगा, सूराइस् कक्कोगु चए ॥४६॥

गुरुवार को शतिभपा और शनिवार को उत्तरापाढा नक्षत्र हो तो ये प्रायः करके वर्ष्य है तथा रिव ग्रादि वारों के दिन द्वादशी ग्रादि कोई हीन तिथि हो तो कर्क योग होता है।

गुरुवार को शतिभया होने पर चरयोग तथा शिनवार को उत्तरापाडा हो तो यमघण्ट होता है। कर्कयोग को लाने को अन्य विधि यह है कि बार तथा तिथि को संस्था मिलाकर तेरह का प्रांक प्राये तब कर्कयोग होता है। कर्क योग का शुभ कार्य में स्थाग करना चाहिये। इसका प्रन्य नाम फक्रयोग भी है।

छदि सत्तमि इगार, चउद्दसी
सूरि, सोमि सगबार तेरसी ।
मंगले इग इगारसी,
बुहे वज्जए इग चउद्दसी जया ॥४७॥
छदि चउत्य सहभद्दया,

ग्रश्भ तिथियों वारों से संलग्न में-

गुरु सुक्कि बीग्र सह तोइ रित्तया । पुन्न सत्तमि सिंगिम्मि सब्बहा, वज्जए इग्र तिही विसेसग्रो ।।४८।।

रिववार को छट्ट, सातम, ग्यारस और चौदस, सोमवार को सप्तमी, द्वादशी ग्रीर त्रयोदशी, मङ्गलवार को प्रतिपदा व एकादशी बुधवार को प्रतिपदा, चतुर्दशी ग्रीर जया, गुरुवार को छठ, चतुर्थी ग्रीर भद्रा, शुक्रवार को द्वितीया, तृतीया और रिक्ता तथा शनिवार को पूर्ण ग्रीर सप्तमी तिथि विशेषकर विजत है।

रिववार को छट्ट. सातम, एकादशी भीर चौदश हो तो श्रशुभ है। इसी प्रकार उपरोक्त प्रकार से ग्रन्य दिन भी।

इन वार श्रीर तिथियों के सारे कुयोगों के निम्न प्रकार से नाम हैं।

नारचंद्र के श्रनुसार -

रिववार को नन्दा, सोम को भद्रा, मञ्जल को नंदा, बुध को जया, गुरु को भद्रा, शुक्र को रिक्ता, शनि को पूर्ण तिथि हो तो मृत्यु योग होता है। रिव श्रादि सात वारों के विषय में अनु-म से द्वादशी, एकादशी, पंचमी, नृतौया, पष्ठी, नृतीया श्रीर नवमी तिथि हो तो दग्ध योग होता है। रिववार को सातम, सोमवार को छहु, भोमवार को पंचमी, बुधवार को चतुर्थी, गुरुवार को वृतीया, शुक्रवार को द्वितीया और शिनवार को प्रतिपदा हो तो फांकडुधर नाम का योग होता है। इसका दूसरा नाम चौथ का घर भी है। यह ग्राम प्रवेश, यात्रा, चातुर्मास प्रवेश ग्रीर विहार में बिजत है। कुछ ग्राचार्यों के मत में चन्द्र बलवान होने पर भी फांकडां योग हो तो इसका त्याग करना चाहिये।

नारचंद्र ज्योतिष के मत में-

# प्रतिपत् तृतीया सौम्ये, सप्तमी शनिसूर्ययोः । षष्ठी गुरौ द्वितीया च, शुक्रे संवर्तकौ भवेत् ॥१॥

बुधवार को प्रतिपदा और तृतीया, शनिवार को स्रौर रिव-वार को सप्तमी, गुस्वार को छट्ठ तथा शुक्रवार को द्वितीया हो तो संवर्तक योग होता है । यह योग भी अशुभ है ।

ज्योतिषहीर के मत में-

सोमवार को सप्तमी या तेरस, भोमवार को चौदश, गुरुवार को नवमी, शुक्रवार को तृतीया, शनिवार को पंचमी हो तो भी संवर्तक योग होता है।

#### योग चक्र

|           | रवि                    | सोम | मङ्गल                     | वुघ | गुरु | शुक्र               | য়নি |
|-----------|------------------------|-----|---------------------------|-----|------|---------------------|------|
| सिद्धियोग | ग्रदिवनो<br>ः पुनर्वसु |     | मृग ०<br>ग्र <b>रले</b> ० |     |      | ग्रहिबमी<br>पुनवंसु | -    |

**`[**'২২০]

|             | पुष्य     | ग्रनु०       | मूल       | पुब्य            | हस्त     | उफा॰         | श्रवस्य       |
|-------------|-----------|--------------|-----------|------------------|----------|--------------|---------------|
|             | उत्तरा    |              | रेवंती    | ग्रहले०          | विशाख    | हस्त         | शत०           |
|             | रेवती     |              |           | श्रवण            | ग्रनु०   | ग्रनु०       |               |
|             |           | }            |           | ]                | रेवती    | उषा०         |               |
| *           |           |              |           |                  |          | श्रवण        |               |
| सिद्धियोग   | म्रश्विनी | रोहिणो       | ग्रहिवनो  | कृतिका           | ग्रहिवनो | म्रहिवर्न    | अधिव•         |
| (ग्रा०सि०)  | रोहिणी    | मृग०         | कृतिका    | रोहिणी           | पुन०     | मृग०         | रोहिणी        |
|             | मृग०      | पुष्य        | मृग०      | मृग०             | पुष्य    | पुन०         | पुष्य         |
|             | पुन०      | उफा०         | पुष्य     | पुष्य            | ग्रइलेषा | पुफा०        | मघा           |
|             | पुष्य     | हस्त         | ग्रक्लेपा | <b>उ</b> फा०     | पुफा०    | हस्त         | स्वाति        |
|             | उफा०      | <b>ऋनु</b> ० | उफा॰      | हस्त             | स्वाति   | ग्रनु०       | ग्रनु०        |
|             | हस्त      | श्रवण        | वि०       | <b>भ्र</b> नु०   | वि॰      | पुषा.        | श्रवण         |
|             | मूल       | शत•          | मूल       | ज्ये <b>द</b> ठा | ग्रमु॰   | <b>उषा</b> ० | धनिष्ठा       |
| !           | उपा०      |              | उभा०      | युषा०            | युवा•    | श्रवण        | হার •         |
|             | घनिष्ठा   |              | रेवती     | श्रवण !          | ध निष्ठा | ध०           |               |
|             | उभा०      |              |           |                  | पुभा०    | रेवती        |               |
|             | रेवती     |              |           |                  | रेवती    |              |               |
| श्रमृतसिद्ध | हस्त      | मृगशर        | अश्विनी   | य्रनु॰           | पुष्य    | रेवती        | <u>रोहिणी</u> |
| उत्पात      | विशाखा    | पुपा०        | धनि०      | रेवती            | रोहिणी   | पुष्य        | उफा•          |
| मृत्यु      | प्रनुराघा | उपा०         | शत० 🤋     | प्रश्विनी        | मृग०     | ग्रश्ले.     | हस्त          |

| रवि       | सोम                  | मङ्गल               | वुव           | गुरु                   | যুক      | হানি     |              |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------|----------|--------------|
| कारण      | <del>ज्ये</del> ष्ठा | अभिच                | पू ०भा०       | भरणी                   | श्राद्वी | मघा      | चित्रा       |
| सिद्धि    | मूल                  | श्रवग्              | उ०भा०         | कृतिका                 | पुन०     | पू॰फा॰   | स्वाती       |
| यमघंट     | मघा                  | विशाख।              | ग्राद्वी      | मूल                    | कृतिका   | रोहिणी   | हस्त         |
| यमघंट     |                      | ग्र <b>श्विनो</b> ् | मघा           | झा०<br>पू <b>०</b> फा० | श्रवग्   | स्वातो   | षा०रे०       |
| वञ्रगृशल  | भरणी                 | चित्रा              | उ०षा०         | <b>घनिष्ठा</b>         | उ०फा॰    | ज्येष्ठा | रेवती        |
| त्याज्य   |                      |                     |               |                        | शत०      |          | उ०पा•        |
| বাঙ্গু    | भरणी                 | पुष्य               | उ०पा०         | ग्राद्वी               | विशाखा   | रेवती    | <u> </u> शत० |
| चर        | उषा०                 | ग्राद्वी            | विशाखा        | रोहिणी                 | शत०      | मघा      | मूल          |
| यम-       | मघा                  | मूल                 | कृतिका        | पुन०                   | प्रदिवनी | रोहिणी   | श्रवस्       |
| दंष्ट्रा  | धनिष्ठा              | विशाखा              | भरणी          | रेवतों                 | उ०पा०    | श्रनु०   | হান ০        |
| ऋकच-क़र्क | १२                   | <b>१</b> १          | १०            | 3                      | 4        | હ        | Ę            |
| द्ग्ध     | १२                   | ११                  | ય             | Ę                      | Ę        | ą        | ક            |
| चौथघर     | ৬                    | Ę                   | X _           | ٧                      | ą        | २        | १            |
| संवर्तक   | ७                    | (6-83)              | (88)          | १–३                    | ६(६)     | २(३)     | (৩५)         |
| मृत्यु    | <b>Ę-</b> 0          | ७-१२                |               | १-३ <b>-</b> ¤         | ४-६      | ₹–3      | ૭            |
| योग       | १–१४                 | १३                  | ₹ <b>-</b> ₹₹ | १३-१४                  | भद्रा    | रिक्ता   | पूर्णा       |
| सिद्धि    | ११-=                 | २-६                 | Ę             | भद्रा                  | पूर्णा   | १३       | 5            |
| योग       | 3                    |                     | जया           |                        | ११       | नंदा     | रिक्ता       |

## [२२२]

# योग चक्र

| नाम       | रवि                 | सोम        | भोम      | बुघ      | गुरु       | शुक्र     | शनि            |
|-----------|---------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|----------------|
| ग्रश्विनी | सिद्धि              | यम         | ग्रमृत   | मृत्यु   | दंष्ट्रासि | सिद्धि    |                |
| भरगाी     | शत्रुवज्र           |            | दंष्ट्रा | काण      |            |           |                |
| कृतिका    |                     |            | दंष्ट्रा | सिद्धि   | ्यम        |           |                |
| रोहिणी    |                     | सिद्धि     | [        | चरसिद्धि | उ०         | यमद'ष्ट्र | ्र<br>। श्रमृत |
| मृगशर     |                     | ग्रमृत     | सिद्धि   | सिद्धि   | मृत्यु     |           |                |
| श्राद्रा  |                     | चर         | यम       | यमशत्रु  | कारा       |           |                |
| पुनर्वसु  | सिद्धि              |            |          | दंष्ट्रा | सिद्धि     | सिद्धि    |                |
| पुष्य     | सिद्धि              | शत्रुसि.   |          | सिद्धि   | ग्रमृत     | उत्पात    |                |
| ग्रश्लेषा |                     |            | सिद्धि   | सिद्धि   |            | मृत्यु    |                |
| मघा       | य <b>मद</b> ंष्ट्रा |            | (यम)     |          |            | काणचर     | सिद्धि         |
| पु॰फा॰    |                     |            |          | ′यम)     | सिद्धि     | सिद्धि    | सिद्धि         |
| ত॰দা॰     | सिद्धि              |            |          |          | वज्र       | सिद्धि    | उत्पात         |
| हस्त      | अमृत                |            |          |          | सिद्धि     | सिद्धि    | मृत्युयम       |
| चित्रा    |                     | वज         |          | -        | }          |           | कार्ग 🖭        |
| स्वाती    |                     |            |          |          |            | यम        | सिद्धि         |
| विशाखा    | उत्पात              | यमद'ब्ट्रा | चर       |          | तत्रुसि.   |           |                |
| ज्येष्टा  | कासा                | ,          |          |          |            | व<br>चय्म |                |
| मूल       | सिद्धि              | दंष्ट्रा   | सिद्धि   | यम       |            |           | चर             |

| ग्र <u>नु</u> राधा | मृत्यु   | सिद्धि |           | ग्रमृत     | सिद्धि       | दंष्ट्रासि.  |                      |
|--------------------|----------|--------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------------|
| पुर्वाषाढा         | ,        | उत्पात |           |            |              |              | यम                   |
| उत्तराषाढा         | चरसिद्धि | मृत्यु | वज्रशत्रु |            | दंष्ट्रा     | सिद्धि       | यम<br>त्याज्य        |
| श्रभि॰             |          | काण    |           |            |              |              |                      |
| श्रवण              |          | सिद्धि |           | सिद्धि     | (य <b>म)</b> | सिद्धि       | दंष्ट्रासि०          |
| धनिष्ठा            | दंख्ट्रा |        | उत्पात    | वज्र       |              |              |                      |
| शतभिषा             |          |        | मृत्यु    |            | त्याज्य      |              | शत्रु<br>दंष्ट्रासि. |
| पूर्वाभाद्रपद      |          |        | कारा      |            | चर           |              | दि॰द्रास.            |
| उत्तरा०भा          | • सिद्धि |        | सिद्धि    |            |              |              |                      |
| रेवती              | सिद्धि   | 1      | सिद्धि    | उ॰दंष्ट्रा | सिद्धि       | ।<br>अमृतशक् | <br> यम वज्          |

दंष्ट्रा यमदंष्ट्रा उ० उत्पात

यम- यमघंट वज्र- वज्रमुशल

गणांतयोग तथा उसका फल-

चरमाइम तिहिलग्गरिक्ख, मज्भेगग्रद्धदोघडिग्रा। तिदुसत्तंतरि मुत्तुं, पुराो पुराो तिविह गंडंतं ॥ ४६ ॥ नद्रं न लब्भए ग्रत्थ, श्रहिदद्वो न जीवइ। जाग्रो वि मरइ पायं, पत्थिग्रो न निग्रत्तइ ।। ५० ।।

गडांत योग, तिथि गडांत योग, लग्न गडांत श्रीर नक्षत्र गटांत ये तीन प्रकार के योग हैं। ये तिथि आदि में तीसरे-तीसरे भाग में दो-दो के अन्तर की सन्धि से आते हैं, अर्थाए जैसे तिनि पन्द्रह है श्रौर उसके तीसरे-तीसरे भाग में पंचमी, दशमी और पूर्णमा है तो पंचमी श्रौर वष्ठी, दशमी श्रौर एकादशी तथा पूर्णमा श्रौर प्रतिपदा की संधि में तिथि गडांत योग श्राते हैं । इसीप्रकार लग्न श्रौर नक्षत्र में भी तीसरे-तीसरे भाग में समक्षना चाहिये।

लग्नाडांत भी ग्रन्तिम मीन लग्न की श्राखिरी पन्द्रह पल श्रीर प्रथम मेष लग्न की ग्रादि की पन्द्रह पल इस प्रकार मध्य की श्राधो घड़ी का ग्राता है, किन्तु लग्न बारह हैं ! ग्रर्थात् बाद में दो-दो लग्नों का ग्रन्तर छोड़ने पर कर्क ग्रीर सिंह तथा वृश्चिक श्रीर धन लग्न की संधि में मी ग्राधी-ग्राधी घड़ी का लग्न गंडांत श्राता है।

इसी प्रकार म्नन्तिम नक्षत्र रेवती और प्रथम नक्षत्र म्निनिनी के मध्य की दो घड़ियां भ्रीर पश्चात् के सात-सात नक्षत्र रखने पर अश्लेषा भ्रीर मधा तथा ज्येष्ठा भ्रीर मूल नक्षत्र की संधि से दो-दो घड़ी नक्षत्र गंडांत म्राता है।

| योग नाम         | घड़ी | 1               | मध्य स्थान    |                |
|-----------------|------|-----------------|---------------|----------------|
| लग्न गण्डांत    | ०।।  | मीन–मेष         | कर्क-सिंह     | वृश्चिक-धन     |
| तिथि गण्डांत    | १    | १५-१            | ५-६           | १ <b>०-</b> ११ |
| नक्षत्र गण्डांत | २    | रेवती–ग्रश्विनी | ग्रश्लेपा-मघा | ज्येल्ठा-मूल   |

गण्डांत योग जन्म, गर्भाधान, यात्रा, व्रत, विवाह ग्रीर गृहारम्म तथा प्रवेश ग्रादि शुभ कार्य में ग्रशुभ है। इस योग में गुमी हुई वस्तु मिलती नहीं, सर्प डंश हो जाय तो जिन्दा नहीं रह सकता, इस योग में जन्मा वालक जीवित नहीं रहता तथा यात्रा,

परदेश चला जाय तो वह जीवित नहीं रहता । किन्तु प्राय: से तात्पर्य यहां यह है कि यदि जन्म के समय गण्डांत हो तो वह माता, पिता, कुछ या वालक का ही नाश करता है । यदि वालक गण्डांत योग में जिन्दा रह जाय तो वह भविष्य में राज्य सेवा तथा श्रतुछ सुख को भोगने वाला होता है । (देखिये गाथा ३१ का विवेचन)

वज्रपात योग-

बोश्राणुराह तोग्रा, तिगुत्तरा पंचमोइ महरिक्खं । रोहिंगि छट्टी करमूल, सत्तमी वज्जपाग्रोऽयं ॥ ५१ ॥

द्वितीया को अनुराधा, तृतीया को तीन उत्तरा, पंचमी को मधा, छट्ट को रोहिग्गी तथा सप्तमी को हस्त या मूल हो तो वज्र-पात योग होता है।

नारचंद्र टिप्पग्गी में भी कहा है-

ग्रनुराधा द्वितीया च, तृतीया उत्तरात्रयम् । पञ्चिम मधसंयुक्ता, हस्ते मूले च सप्तमी ॥ १ ॥ षष्ठी च रोहिगो चैव, चित्रा-स्वाती त्रयोदशी । एषु योगेषु यत्कार्यं, षष्ठे मासे मृतिर्भवेत् ॥ २ ॥

द्वितीया को अनुराधा, तृतीया को तीन उत्तरा, पंचमी को मधा, सप्तमी को हस्त या मूल, षष्ठी को रोहिणी, त्रयोदशी को चित्रा या स्वाति हो ग्रौर उसमें यदि मनुष्य कार्य करे तो छः मास में ही मृत्यु हो जाती है।

ज्योतिषहीर में कहा है-

ग्रहुमीसंयुता रोहिगी या ।

ग्रब्टमी से युक्त रोहिणी हो तो वज्रपात योग होता है। हर्पप्रकाश में भी कहा है कि वज्रपात में कार्य करने वाले की मृत्यु हो जातो है।

तिथि ग्रोर नक्षत्र के दूसरे ग्रजुभ योग इस प्रमारण से है— (नारचंद्र टिप्पणी)

### चतुः पञ्चनवत्र्यष्ट-दिने कालमुखी क्रमात् । त्र्युत्तराभिर्मघाग्नेय–मैत्र्यब्राह्मभयोगतः ।। १ ।।

चौथ के दिन तीन उत्तरा हो, पंचमी को मघा हो, नवमी को छितिका हो, दितीया को अनुराधा हो तथा अब्दमी को रोहिणीं नक्षत्र हो तो कालमुखी नाम का योग होता है। आरम्भसिद्धि के मत में इस योग में कार्य करने वाला छः महिने में मृत्यु को प्राप्त करता है। यदि इस कुयोग का त्याग न हो सके तो कहा है—

### यमघण्टे नवाष्टौ च, कालमुख्यां विवर्जयेत् ।

यमघंट में नौ तथा कालमुखी में ग्राठ घड़ी का त्याग अवश्य कर लेना चाहिये।

प्रतिपदा को मूल, पंचमी को भरगी, ग्रब्टमी को कृतिका नवमी को रोहिणी तथा दशमी को ग्रश्लेपा हो तो जवालामुखी योग होता है। ज्वालामुखी योग में जन्मा हुग्रा अवश्य मृत्यु को प्राप्त करता है, चूड़ा पहने तो विघवा हो जाती है ग्रौर विवाह करे तो श्रवण्य मृत्यु होती है। कहा है—

एएहि जोगजाला, जम्मं जो हवइ सो मरइ वालो । उववसइ गेहसाला, परिहरइ वरइ जयमाला ॥ १ ॥

ज्वालामुखी में जन्म ले तो मृत्यु हो जाती है, घर तैयार

#### २२७

करें तो नष्ट हो जाता है ग्रीर ज्वालामुखी योग का त्याग करें तो जयमाला का वरण करता है।

> तिथि के विषय में मतकावस्था वाले योग-मूलऽह्साइचित्ता, श्रसेससयभिसय कित्तिरेवङग्रा । नंदाए भद्दाए, भद्दवया फग्गुरुगी दो दो ।। ५२।। विजयाए मिग सवए।। पुस्सिस्सिंग भरिंग जिट्ट रित्ताए, श्रासाढदुग विसाहा, श्रणुराह पुराव्वसु महा य ।। ५३ ॥। पुन्नाइ करधिएड्रा, रोहित्ति इश्र मुयगवत्य रिक्लाइं। नंदिपइट्टापमुहे, सुहकज्जे वज्जए मइमं ।। ५४ ॥

नंदा तिथि को मूल, ब्रार्द्रा, स्वाति, चित्रा, अवलेषा, शत-भिषा, कृतिका या रेवती, भद्रातिथियों, दो भाद्रपद या दो फाल्गुनी विजया तिथियां— मृगशर, श्रवण, पुष्य अश्वनी, भरणी या ज्येष्ठा रिक्ता तिथियां— दो आपाडा. विशाखा, अनुराधा, पुनवंसु या मधा श्रीर पूर्णा तिथियां— हस्त, धनिष्ठा या रोहिणी हो तो ये मृतक अवस्था वाले नक्षत्र कहे जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों को इनमें नंदि, प्रतिष्ठा आदि प्रमुख कार्य वर्जित करने चाहिये।

हरेक योग की दुष्ट घड़ियों का त्याग करना चाहिये । यथा-

#### [२२८]

#### सर्वेवां कुयोगानां, वर्जयेद् घटिकाद्वयम् ।

श्रीउदयप्रभसूरि के मत में-

यत्प्रातिकूलयं वाराणां, तिथिनक्षत्रसंभवम् । हृगाबङ्गखसेष्वेव, तत् त्यजेदिति केचन ।। १ ॥

तिथि ग्रौर नक्षत्र से उत्नन्न हुई वार की प्रतिकूलता हूण देश, वङ्ग देश ग्रौर खस देश में त्याज्य है । मुहूर्तवितामणीकार का भी यही मत है ।

हर्षप्रकाश के मत में---

कुतिथि, कुवार, कुयोग विष्टि, जन्म नक्षत्र ग्रौर दग्धितिथि ये सव मध्याह्न के पश्चात् ग्रवश्य शुभ हो जाते हैं।

ज्योतिषहीर में-

थिविरो य राजनोगं, कुमारजोगं य श्रमिश्रसिद्धिजोगं। सन्वंकं रविजोगं, एए हि हराई श्रवजोगं।। १।।

स्यविरयोग, राजयोग, कुमारयोग ग्रमृतसिद्धियोग, सर्वाङ्कयोग ग्रीर रिवयोग इन सारे योगों द्वारा ग्रवयोग हिनत होता है।

श्रीउदयप्रभसूरि भी कहते हैं-

कुयोग श्रीर सिद्धियोग एक ही दिन श्राए तो सिद्धियोग की जय होती है।

|              |         |                                  |              |             | 4-       | and the       | तिथि योग   | 臣       | चक्र       | ıa      |                       |        |                             |            | }          |
|--------------|---------|----------------------------------|--------------|-------------|----------|---------------|------------|---------|------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------------|------------|------------|
| योग का नाम   | ~       | n                                | m            | >           | 24       | 03"           | 9          | ıs      | ωJ         | 0.      | ~<br>~                | 82     | 85<br>33                    | گ          | ≈          |
| मुक्तम       | 0       | •                                | 0            | •           | 0        | ्रोट<br>ठ     | कि         | 150     | ्रह्म<br>१ | Ħ, o    | सोः                   | 40     | ۰                           | 0          | •          |
| द्यस         | 0       | 0                                | .स.<br>ज     | 0           | #,0      | °°            | 0          | 0       | ्रों<br>र  | 0       | सो०                   | 40     | •                           | ٥          | o          |
| नीय का गुह   | য়ত     | জু                               | रू<br>रम     | <b>0</b> 00 | ij,      | सो॰           | 6<br>hz    | 0       | 0          | •       | 0                     | 0      | 0                           | 0          | 0          |
| संवतंक       | তি      | E C                              | ्त्र<br>(ख   | 0           | . या )   | े से<br>जिल्ल | र०श.       | 0       | 34         |         |                       |        | (स)                         | Ħ,o        | -          |
| मृत्यु योग   | मं॰ मु. | मं • मु. मु. यु. यु. यु • मु. सु | क्ष्य<br>शु  | मु.शु       | श्र      | रन्तु र.सो.   | त.सो.      | ্য<br>ত | कि         | र्भेट   | र०म.                  | संस्मु | र०म. सां.मु. सो. बु. र० बु. | ्रे<br>श्र | 0          |
| मिद्रि योग   | त्यः    | र.श. मो दु.                      | #.           | হাত         | 30       | गु० मं शु॰    | , (m)      | · 12    | र.सो,      | ار<br>ا | जु०शु.<br>बु <b>०</b> | 0वा    | रज<br>म                     | ठीठ        | <b>₽</b> 0 |
| यन्यपात      |         | स्रनु                            | भ्रमु० उत्तर |             | <b>#</b> | री०           | री० है०मू. | 2       | <br>><br>* |         |                       |        | चि.<br>स्वा <b>०</b>        |            |            |
| कालमुखी      |         |                                  | प्रमु॰       | उत्त.       | Ho       |               |            | स्रे    | 16         |         |                       |        |                             |            |            |
| ज्यालामुद्यो | ्यं     |                                  |              | مين عسب     | щ        |               |            | ঞ       | रो०        | इस्रे॰  |                       |        |                             |            |            |
| Mon.         |         |                                  |              |             |          |               | भरणी       |         | पुष्प      | शुक्रे  |                       |        | वि०                         |            |            |

(१२०) तिथि मृत्युयोग

| नंदा           | भद्रा         | जया            | रिक्ता     | पूर्णा  |
|----------------|---------------|----------------|------------|---------|
| कृतिका आर्द्री | पुर्वाफाल्गुन | ग्रदिवनी       | पुनर्वसु   | रोहिणो  |
| श्रश्लेषा      | उत्तराफाल्गुन | भरणी           | मघा विशाखा | हस्त    |
| चित्रा स्वाती  | पुर्वाभाद्रपद | मृगशर          | ग्रनुराघा  | धनिष्ठा |
| मूल रेवतो      | उत्तराभाद्रपद | पुष्य ज्येष्ठा | पुर्वाषाढा |         |
| शतभिषा         |               | श्रवण          | उत्तराषाढा | _       |

नक्षत्रों की तीक्ष्णादि संज्ञा श्रीर उनका फल-

जिहुद्दाऽसेस मूलं च, तिक्खा रिक्खा विम्राहिम्रा।

मिऊिंग्रि मिग चित्ता य, रेवई म्रणुराह्या ।। ५५ ।।

पुस्सो म्र म्रस्सिगोहत्यं, म्रभीई लहुम्रा इमे ।

उग्गाणि पंच रिक्खाणि, तिपुट्वा भरणी मेहा ॥५६॥

चरा पुराट्वमु साई, सवगाइतिम्रं तहा।

घुवाणि पुरा चत्तारि, उत्तराणि म्ररोहिग्गी ॥ ५७ ॥

विसाहा कित्तिम्रा चेव, दो म्र मिस्सा विम्राहिम्रा।

तिक्खे तिगिच्छं कारिज्जा, मिळ गहगाधारणे ।। ५८ ॥

लहू चरे सुहारंभो, उग्गरिक्खे तवं चरे।

घुवे पुरपवेसाई, मिस्से संधिकिम्नं करे॥ ५६ ॥

ज्येष्ठा, श्राद्धी, अरुटेपा श्रीर मूल नक्षत्र तीक्ष्ण है, मृगशर नित्रा, रेवती श्रीर अनुराधा नक्षत्र मृदु है, पुष्य, श्रव्यिनी, हस्त ग्रौर ग्रिभिजित् नक्षत्र लघु है, तीन पुर्वाभरणी मौर मथा नक्षत्र उग्र है, पुनर्वसु, स्वाति ग्रौर श्रवणादि नक्षत्र चर है, तीन उत्तरा ग्रीर रोहिणी ये चार नक्षत्र ध्रुष है, तथा विशाखा ग्रौर कृतिका नक्षत्र मिश्र है।

इनमें तीक्षण नक्षत्रों में चिकित्सा कार्य करना चाहिये, मृदु नक्षत्र में वस्तु का ब्रहण तथा घारण करना चाहिये। लघु श्रीर चर नक्षत्रों में शुभ कार्यों का प्रारम्भ करना चाहिये, उग्र नक्षत्र में तपश्चर्या का श्रारम्भ करना चाहिये तथा ध्रुव नक्षत्रों में नगर प्रवेश करना एवं मिश्र नक्षत्रों में संघि का कार्य करना चाहिये।

विशेष ज्ञातन्य के लिये नक्षत्र द्वार में से देखा जा सकता है।

### ।। इति संज्ञालण्डः समाप्तः ॥

# कार्य खण्ड

-\*-

गमनद्वार- ( प्रथम प्रस्थान मर्यादा )

दसघणु उर्वार सयपंच, मिल्फ पत्थागि जाव दिग ति–चङ । थायव्वं लग्गतिही– खग्गरिवखससिवलं घित्तुं ।। ६० ।।

लग्न, तिथि, क्षण, नक्षत्र श्रीरं चन्द्र का वल ग्रहण करके उसीमें यात्रा का मूहूर्त साधने के लिये प्रस्थान (प्रस्ताना) रख सकते हैं। श्रतः लग्नादि की श्रनुकूलता देखकर समीप से समीप दस धनुष्य की दूरी पर तथा दूर से दूर पांच सौ धनुष्य के अन्दर प्रस्थान रखना चाहिये श्रीर भी प्रस्थान तीन या चार दिन तक रखा जाने पर उस समयान्तर में श्रवश्य प्रस्थान (यात्रा) कर लेनी चाहिये, नहीं तो चार दिन के पश्चात पुनः नया मुहूर्त देखना पड़ता है तथा नवीन प्रस्थान रखना पडता है।

आरम्भसिद्धि में सामान्य वर्ग, मांडलिक राजा, पृथ्वीपित राजा इनके लिये अनुक्रम से पांच, सात और दस दिन का विधान बताया गया है। प्रस्थान के दिन श्रवण नक्षत्र हो तो उसी दिन, धनिष्ठा, पुष्य या रेवती हो तो दूसरे दिन, अनुराधा या मृगशीर्ष नजत्र हो तो तीसरे दिन, हस्त नक्षत्र हो तो चौथे दिन और अस्विनी या पुनर्वमु नक्षत्र हो तो पांचवें दिन प्रयाण करना चाहिये। यह प्रस्थान राजा तथा ग्राचायं को स्त्रयं करना चाहिये तथा उसमें चन्दनाचित शस्त्र, दर्पण, ग्रक्षमाला, पुस्तक तथा श्वेत वस्त्र ग्रादि रखे जा सकते हैं । किन्तु शंख, मिंदरा, ग्रोषघ, तेल, नमक गुड़, उपान, श्यामवस्त्र, जीगां वस्त्र या जीगांशोगां वस्तु नहीं रखना चाहिये ।

प्रयाण में अनुकूल लग्नादि का फल— पिंह कुसलु लग्गि तिहि कज्ज, सिद्धि लाभं मुहूत्तश्रो होइ । रिक्खेरां श्रारोग्गं, चंदेरां सुक्खसंपत्ती ॥ ६१ ॥

प्रयाण में शुभलग्न हो तो मार्ग में कुशलता रहती है। शुभ तिथि हो तो कार्य की सिद्धि होती है, शुभ मुहूर्त हो तो लाभ प्राप्त होता है तथा शुभ नक्षत्र हो तो शरीर में म्रारोग्यता रहती है एवं शुभ चन्द्र हो तो सुख संपत्ति प्राप्त होती है।

लल्ल के मत में — स्वलग्न का यात्रा में त्याग क़रना चाहिये।

तात्कालिक प्रयाण कुण्डलो में रिव ३-१०-११ वें भुवन में हो, सोम १-६- के ग्रितिरिक्त कहीं भी हो, भोम ३-१०-११ भुवन में हो, बुध तथा गुरु ६ के ग्रितिरिक्त किसी भी स्थान में हो, शुक्र ६-७ के ग्रितिरिक्त किसी भी भुवन में हो, शिन ३-११ स्थान में हो, जन्म कुण्डली में षष्ठम, एकादशम स्थान में रहे हुए ग्रह लग्न में हो, जन्म लग्नपित का मित्र ग्रह, जन्मराशि का मित्र ग्रह, दशापित का मित्र, सद्या सैम्य ग्रह वलवान हो, लग्न वीर्य

का वल हो, लग्न केन्द्र ग्रह वाला हो, दिक्पित केन्द्र में हो,यायी ग्रह बलवान हो तो राजा को प्रयास करना हितकारक है।

प्रयाण में शुक्र तिथि शुभ है । १--२-३-४-५-७-१०-११-१३ ये तिथियां निर्दोष हो तो प्रयाण करना चाहिये ।

रत्नमाला के मत में -

श्रभिजिद् विजयो मैत्रः सावित्रो बलवान् सितः। वैराजश्चेति सप्त स्युः, क्षगाः सर्वार्थसाधकाः ।।१।।

सारे मुहूतों में न्य्राभिजित, ११ विजय, ३ मैत्र, ५ सावित्र १० वल, २ व्वेत श्रीर ६ वेराज ये सात मुहूर्त सर्व कार्य के साधक हैं ।

उदयप्रभसूरि के मत में-

चौराणां शकुनैर्यात्रा, नक्षत्रैश्च द्विजन्मनाम् । ं मुहूर्तैः सिद्धयेऽन्येषां, राज्ञां योगैश्च ते त्वमी ॥ १ ॥

चोर शकुनों के आधार पर प्रयाण करता है, ब्राह्मण नक्षत्र का वल देखकर यात्रा करते हैं, शेष मृहूर्त के बल से यात्रा करते हैं भीर राजा योग का वल देखकर युद्ध यात्रा करता है तो वह सिद्धिप्रद है।

शकुन के लिये कहा नया है— मृनि कुम्भ कन्या गाय दिध स्रादि वस्तुत्रों से हैं। यदि शकुन श्रोष्ठ न हो या श्रपशकुन हो जाय तो सोलह श्वासोश्वास तक स्थिर रह कर चलना चाहिये ग्रीर तीसरी वार भी ग्रपशकुन हो जाय तो प्रयाण नहीं करना चाहिये।

प्रयाण की ग्रशेप शुद्धि में ग्रयन मास तिथि वार नक्षत्र योग ग्रौर दिशा की शुद्धि देखनी चाहिये । ग्रयन के लिये कहा गया है-

सूर्य मकरादि छः राशि में हो तो उत्तर ग्रीर पूर्व दिशा
में गमन करना चाहि। ग्रीर सूर्य कर्कादि छः राशियों में हो तो
दक्षिण और पश्चिम दिल्ला में गमन करना चाहिये, चन्द्र मकरादि
छः राशियों में हो तो उत्तर ब्रिया पूर्व दिशा में, कर्कादि छः राशियों
में हो तो दक्षिण तथा पश्चिम में राजि में प्रयाण करना चाहिये।
यह लन्ल का मत्र है। रिववार ग्रीर सोमवार से ग्रयन दोप का
परिहार होता है।

प्रयाण की शुभ तिथियों तथा उनका फल-

पाडिवए पडिवत्ती,
नित्य विपत्ति भग्गित वीग्राए ।
तइग्राइ ग्रत्यसिद्धि,
विजयंगी पंचमी भग्गिग्रा ॥ ६२ ॥
सत्तमिग्रा बहुलगुग्गा,
मग्गा निक्कंटया दसमिग्राए ।
ग्रारंगित्रा इगारसि,
तेरसि रिछगो निविज्विग् ॥ ६३ ॥

गमन में प्रतिपदा लाभ करातों है, द्वितीया विपत्तियों का नाश करती है, वृतीया ग्रयं सिद्धि देती है, पंचमो विजयप्रद है, सप्तमी बहुगुएगा है, दशमी निष्कंटक मार्ग करती है, एकादशी आरोग्य प्रद है तथा त्रयोदशी छत्र पर विजय कराती है। इसमें भी शृतला प्रतिपदा ने ज़ष्णा तथा इष्णा त्रयोदशी छ श्वला त्रयोदशी ग्रविक फल देती है।

वलित विवियां-

## चाउद्दंसि पन्नरसि, विज्जिज्जा श्रद्धमि च नविम च । छट्टि चउत्थि बार-सि च दुन्हं पि पक्लाणे ॥ ६४॥

प्रयाण में दोनों पक्ष की चौदश, पूणिमा, ग्रष्टमी, नवमी षष्ठो, चतुर्थी तथा द्वादशी तिथि विजत है।

इनके लिये कहा है-

## स्वीकुर्यान्तवमीं क्वाऽपि, न प्रवेश-प्रवासयोः ।

किसी-किसी कार्य में नवमी तिथि को ग्रहण करना चाहिये किन्तु प्रवास में इसे कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार षष्ठी तथा द्वादशी भी यात्रा में विशेष श्रशुभ है। चौदस भी श्रशुभ है। कहा है—

## पूर्शिमायां न गन्तन्यं, यदि कार्यशतं भवेत्।

कितना ही कार्य क्यों न हो पूर्णिमा तिथि की कभी यात्रा नहीं करना चाहिये । शुक्ला प्रतिपदा भी वर्ज्य है । इसी प्रकार पक्ष छिद्र, वृद्धितिथि, क्षयितिथि, क्रूरितिथि तथा दग्धा एवं जन्मितिथि का भी त्याग करना चाहिये ।

प्रयाण में वर्जित वार-

# वज्जे वारतिश्रं कूरं, पडिवाय चउद्दसी । नवमहुमी इमाहि तु, बुहो वि न सुहो गमे ।। ६४ ।।

गमन में तीन कूर वार, प्रतिपदा, चतुर्दशो, नवमी और श्र<sup>ष्ट</sup>मो को ग्रामा हुग्रा बुधवार श्रेष्ठ नहीं है । ग्रर्थात् प्रमागा करने में सोमवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार शुभ हैं । रिव मंगल तथा शनि ग्रशुभ हैं ।

#### [२३७]

गमनेऽर्कादयो वाराः, क्रमशः कुर्वते फलम् । नैस्वं घनं रुजं द्रव्यं, जयं चैव श्रियं वधम् ।। १ ।।

प्रयाण करने में रिव आदि सात वार अनुक्रम से निर्धनता धन रोग द्रव्य जय लक्ष्मी और वध रूपी फल प्रदान करते हैं।

श्रन्यत्र लौकिक उक्ति भी है-

शनि सूतो रिव उठतो, मंगल भगतो जागा। सोमे शुक्रे सुरंगुरु, जातो म करिश हागा ॥ १॥ शनि श्रंगारई जो गया, ग्राईन्चिं विग्वित्त । भोली मुद्ध कि बाउली नाहिंक चाहइ वत्त ॥ १॥

राजा के प्रयाण में रिववार को शुभ गिना गया है। हर्षप्रकाश के अनुसार—

प्रतिपदा, ग्रष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी से भी श्रशुभ बुध-वार मिना गया है।

शुभाशुभ योग—

दसिम पंचिम तेरिस बीग्रगो, भिगुसुग्रो गमरोऽतिसुहावहो । गुरु पुराव्वसु पुस्स विसेसग्रो, सयभिसा श्रणुराह बुहे तहा ॥ ६६॥

प्रयाण में दशम, पंचमी, तेरस या द्वितीया के दिन शुक हो तो ग्रत्यन्त सुखदायक है । गुरु पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह विशेष सुखाबह है एवं बुधवार को शतभिषा ग्रीर श्रनुराधा हो तो भी शुभ है ।

## चाउद्दसि पन्नरसि, बिन्जिन्जा श्रद्धमि च नविम च । छोट्ट चउत्थि बार-सि च दुन्हं पि पक्लाणं ॥ ६४॥

प्रयाण में दोनों पक्ष की चौदश, पूर्णिमा, ग्रष्टमी, नवमी षष्ठी, चतुर्थी तथा द्वादशी तिथि वीजत है।

इनके लिये कहा है-

## स्वीकुर्यान्तवमीं क्वाऽिंव, न प्रवेश-प्रवासयोः ।

किसी-किसी कार्य में नवमी तिथि को ग्रहण करना चाहिये किन्तु प्रवास में इसे कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार षष्ठी तथा द्वादशी भी यात्रा में विशेष श्रशुभ है। चौदस भी श्रशुभ है। कहा है—

## पूरिएमायां न गन्तन्यं, यदि कार्यशतं भवेत्।

कितना ही कार्य क्यों न हो पूर्णिमा तिथि को कभी यात्रा नहीं करना चाहिये । शुक्ला प्रतिपदा भी वर्ज्य है । इसी प्रकार पक्ष छिद्र, वृद्धितिथि, क्षयितिथि, क्रूरितिथि तथा दग्धा एवं जन्मितिथि का भी त्याग करना चाहिये ।

प्रयाण में विजत वार-

## वज्जे वारतिश्रं कूरं, पडिवाय चउहसी । नवमहुमी इमाहि तु, बुहो वि न सुहो गमे ।। ६५ ।।

गमन में तीन कूर वार, प्रतिपदा, चतुर्दशो, नवमी और ग्रन्टमी को ग्राया हुग्रा बुघवार श्रेष्ठ नहों है । ग्रर्थात् प्रयागा करने में सोमवार, बुघवार, गुरुवार तथा शुक्रवार शुभ हैं । रिव गल तथा शनि ग्रश्वम हैं।

#### [ २३७ ]

गमनेऽर्कादयो वाराः, ऋमशः कुर्वते फलम् । नैस्वं धनं रुजं द्रव्यं, जयं चैव श्रियं वधम् ।। १ ।।

प्रयाण करने में रिव आदि सात वार श्रनुक्रम से निर्धनता धन रोग द्रव्य जय लक्ष्मी श्रीर वध रूपी फल प्रदान करते हैं ।

ध्रन्यत्र लौकिक उक्ति भी है-

शिन सूतो रिव उठतो, मंगल भगतो जाए। । सोमे शुक्ते सुरंगुरु, जातो म करिश हाए। । १ ॥ शिन श्रंगारई जो गया, श्राईन्चिं विस्पवित्त । भोली मुद्ध कि वाउली नाहिंक चाहइ वत्त ॥ १ ॥

राजा के प्रयाण में रिववार को शुभ गिना गया है। हर्षप्रकाश के अनुसार—

प्रतिपदा, ऋष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी से भी श्रशुभ वुध-वार मिना गया है।

शुभाशुभ योग--

दसिम पंचिम तेरिस बीग्रगो, भिगुसुग्रो गमरोऽतिसुहावहो । गुरु पुराव्वसु पुस्स विसेसग्रो, सयभिसा श्रणुराह बुहे तहा ॥ ६६॥

प्रयाण में दशम, पंचमी, तेरस या द्वितीया के दिन शुक हो तो ग्रत्यन्त सुखदायक है। गुरु पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह विशेष सुखाबह है एवं बुघवार को शतभिषा ग्रौर श्रनुराधा हो तो भी शुभ है।

#### [२३८]

# ग्राडलयोग के लिये कहा है— डलो यात्रासु रोधकृत् ।

भ्रर्थात् ग्राडल यात्रा में रोघ उत्पन्न करता है। इसी प्रकार रिववार तथा रोहिग्गी नक्षत्र का सिद्धियोग भी यात्रा में विज्ञत है।

यतिवल्लभ में कहा है-

चैत्राद्या द्विगुएग मासा, वर्तमानदिनैर्युताः । सप्तिभस्तु हरेद् भागं, यच्छेषं तद्दिनं भवेत् ।। १ ।। श्रीदिनः कलहश्चैव, नन्दनः कालकरिएका । धर्मः क्षयो जयश्चेति, दिना नामसहक्ष्रलाः ।। २ ।।

चैत्र से प्रारम्भ होकर बीते मासों की द्विगुणा कर उनमें रिवार से चलते वार तक के दिन मिलाने चाहिये फिर सात का भाग देना चाहिये और जितने अङ्क शेष रहे उतना ही इष्ट दिन जानना चाहिये। अनुक्रम से उन सातों दिनों के नाम— १ श्रीदिन २ कलह ३ नंदन ४ कालकणिका ५ धर्म ६ क्षय और ७ जय है। इन हरेक दिनों का अपने अपने नामानुरूप फल है।

प्रयाण नक्षत्र-

सन्वादिसि सन्वकालं, सिद्धिनिमित्तं विहारसमयम्मि । पुस्सिसिशि मिग हत्था, रेवइ सवराग गहेयच्या ॥ ६७ ॥

कितने ही नक्षत्र ऐसे हैं कि वे सर्वदिशामुख वाले सारे काल में सानुकूलता वाले हैं। ये सर्व दिशा में तथा सर्व काल में ग्रहण करने योग्य है। ये विहार, यात्रा में शुभ है ये हैं— पुष्य, ग्रिश्वनी, मृगशर, हस्त, रेवती ग्रीर श्रवण नक्षत्र जो ग्रहण करने चाहिये।



सर्वतां मुखी नक्षत्रों के लिये यह विशेषता है कि श्रवण में दिक्षण में दिक्शूल, पुष्य में पश्चिम में दिक्शूल, हस्त और रेवती में उत्तर में दुष्ट योग होता है। दुष्ट योगों का तथा निषिद्ध योगों का स्थाग श्रोयस्कर है।

प्रयाण काल--

धुवेहि मिस्सेहि पभायकाले, उग्गेहि मेज्क्सन्हिलहू परन्हे । मिऊप्रग्रोसे निसिमज्कि तिक्खे, चरे निसंते न सुहो विहारो ।। ७१ ।।

ध्रुव ग्रौर मिश्र नक्षत्रों में प्रभात के समय, उग्र नक्षत्रों में मध्याह्न काल में, लघु नक्षत्रों में ग्रपराह्न काल में, मृदु नक्षत्रों में प्रथम रात्रि में (प्रथम पहर) तीक्ष्ण नक्षत्र में, मध्य रात्रि में चर नक्षत्र में रात्रि के ग्रन्त में विहार करना चाहिये।

लल्ल के मत में-

निषिद्ध काल में यात्रा करने से ग्रवश्य हानि होती है, श्रतः त्याग करना चाहिये ।

श्री उदयप्रभसूरि के मत में-

तीक्ष्ण नक्षत्र में मध्याह्न को और उग्र नक्षत्र में मध्यरात्रि में यात्रा नहीं करनी चाहिये। विजययोग में भी दक्षिण में जाना हितकर नहीं है।

यदि तिथि दिन वलवान् हो तो दिन में तथा निर्वल हो श्रीर नक्षत्र वलवान् हो तो रात्रि में प्रयाण करना चाहिये।

लल्ल के मत में-

### निर्गमान्नवमे चाऽह्मि, प्रवेशं परिवर्जयेत् । शुभे नक्षत्रधोगेऽपि, प्रवेशाद् वाऽपि निर्गमम् ॥ १ ॥

नक्षत्रयोग शुभ होने पर भी प्रयाण के दिन से नवम दिन पुर प्रवेशादि नहीं करने चाहिये । उसी प्रकार प्रवेश के दिन से नवम दिन तक यात्रा प्रयाण नहीं करना चाहिये ।

मुहूर्तचितामणी के अनुसार-

प्रवास ग्रीर प्रवेश में परस्पर नवमा दिवस, नवमी तिथि, नवमा वार ग्रीर नवमा नक्षत्र वर्जित करना चाहिये।

प्रयाण में उत्पात भ्रादि से उत्पन्न दुर्दिन का त्याग करना चाहिये।

श्रीउदयप्रभसूरि के मत में--

श्रकालिकीषु विद्युत—गर्जितवर्षामु वसुमतीनाथः । उत्पातेषु च भौमा—ऽन्तरिक्षदिक्येषु न प्रवसेत् ।। १ ।।

श्रसमय में बिजली की गर्जन या वर्ष हो तो राजा को प्रयाण स्थिगत करना चाहिये । इसी प्रकार श्राकाश, वायु तथा पृथ्वी के उत्पातों में भी यात्रा करनी श्रेष्ठ नहीं है । ऐसे समय में सात दिन तक यात्रा विजत है श्रीर भूकम्प, ग्रहण इन्द्रधनुष, रजच्छद, श्रभच्छद श्रादि उत्पाद भी यात्रा के लिये शुभ नहीं है। मान्य पुरुषों के मना करने पर, पत्नी को नाराज कर, घालकों को रोता छोड़ कर, किसी को मारकर, मैथुन करके, ऋतुमती भार्या को छोड़कर, अपशुकन की परवाह नहीं करके, सूतक में, उसो प्रकार उत्सव, भोजन स्ववर्मीवात्सल्य श्रादि मांगिलक कार्यों को पूर्णाहुति पूर्व यात्रा नहीं करनी चाहिये। चैत्र या वैशाख में केतु दर्शन

शुभ है । ग्रन्य महिनों में केतु दर्शन हो गया हो तो सोलह दिन तक प्रयाण नहीं करना चाहिये—यह वराह का मत है ।

सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष को चंद्रवल या तारा वल देख प्रयाण करना चाहिये।

त्रिविकम के मत में--

त्यजेत् कुतारां प्रस्थाने ।

प्रयाण में कुतारा ग्रथित् प्रथम, तृतीय, और सातवीं श्रवश्य छोड़नी चाहिये।

लल्ल कहते हैं—

यात्रायुद्धविवाहेषु, जन्मतारा न शोभना ॥१॥ यच्च न जन्मनि कार्यं, वर्जनीयं तदाधाने ॥१॥

यात्रा, युद्ध और विवाह में जन्मतारा शुभ नहीं है। उसी प्रकार ग्रामान में भी जन्म तारा में निषिद्ध कार्य नहीं, करना चाहिये।

दिशा की हेतु शुद्धि के परिघादि स्वरूप—
पुव्वाइसु सग सग,
कित्तिग्राइं दिसि रिक्ख सदिसि हुन्ति सुहा।
घर दिसि मज्भा वायग्गि,
परिहरेहा न लंघिज्जा ॥ ७२ ॥

पूर्वादि दिशा में कृतिकादि सात-सात नक्षत्र हैं। ये दिशा के नक्षत्र कहे जाते हैं। जो स्वयं दिशा में प्रयाण करने वाले को मुख देने वाले हैं। पास की दिशा में प्रयाण करने वाले को मध्यम है। अर्थात् चित्रा और स्वाति नक्षत्र का मध्य भाग, मेष का सूर्य तुला का सूर्य, कृतिका नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र के उदय स्थान ये वरावर पूर्व दिशा में हैं।



| इशान   | पूर्व  | ग्रग्नि |
|--------|--------|---------|
| उत्तर  | दिनचक  | दक्षिग् |
| वायव्य | पश्चिम | नैऋत्य  |

पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और इशान ये आठ दिशाएँ हैं । इनमें पूर्वादि चार दिशाएँ तथा चार विदिशा अग्नि आदि हैं । इन्हें कोगा भी कहते हैं । ये दिशाओं का ही अनुसरण करते हैं । आठों दिशाओं के स्वामी क्रमशः सूर्य शुक्र, भोम, राहु, शनि, चन्द्र, बुच और गुरु है ।

मेष, सिंह ग्रीर घन राशि की पूर्व दिशा है। वृष, कन्या ग्रीर मकर राशि की दक्षिण दिशा है। मिथुन, तुला और कुम्भ राशि की पश्चिम तथा कर्क वृश्चिक ग्रीर मीन राशि की उत्तर दिशा है। इन दिशाग्रों के एक-एक भुवन तथा विदिशाग्रों के दो दो भुवन हैं।

#### स्थानांगसूत्र में कहा गया है-

पूर्व दिशा में कृतिका, रोहिणी, मृगशर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य श्रीर अश्लेषा नक्षत्र के द्वार हैं। दक्षिण दिशा में मघा पुर्वाफाल्गुनी उत्तर(फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति और विशाखा नक्षत्र के द्वार हैं। पश्चिम में अनुराघा ज्येष्ठा मूल पुर्वाषाढा उत्तरापाढा अभिजित् श्रीर श्रवण नक्षत्र के द्वार हैं तथा उत्तर दिशा में घनिष्ठा शत-भिषा पुर्वाभाद्रपद उत्तराभाद्रपद रेवती अश्विनी श्रीर भरणी नक्षत्र के द्वार हैं। जिस दिशा में नक्षत्र का द्वार हो वह दिशा उस नक्षत्र की तथा पास की स्वजन दिशा कही जाती है। प्रयाण में वायव्य श्रीर ग्रग्निकोगा के परिध का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं करना चाहिये ।

परिघ के परिहार के लिये कहा है-

शुभ ग्रह वाला बलवान् यात्रा लग्न हो तो परिध का भी उल्लंघन किया जा सकता है, किन्तु क्षत्र दिक् शूल तथा दिक् कील का ग्रवस्य त्याग करना चाहिये।

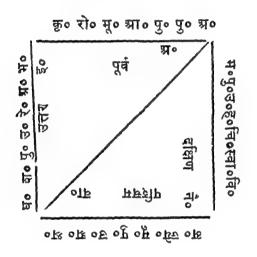

दिक्शूल-

## सूलं पुव्चि संगी सोमो, दाहिगाए दिसा गुरु । पच्छिमाइ रवी सुक्को, उत्तराए कुजो बुहो ॥ ७३ ॥

शित श्रीर सोम को पूर्व में, गुरु को दक्षिए। में, रिव श्रीर शुक्र को पिर्चिम में तथा मंगल श्रीर बुघवार को उत्तर में शूल होता है। इसका दूसरा नाम नग्नकाल भी है।

दिक्शूल में प्रयाण प्रशुभ है, ग्रतः दिक्शूल को वामभाग पीछे रखकर प्रयाण करना चाहिये जिससे लाभ होता है 1 मारचंद्र में भी कहा है-

न गुरौ दक्षिणां गच्छेद्, न पूर्वा शिनसोमयोः । शुक्रार्कयोः प्रतीचीन, नोत्तरां बुधभोमयोः ॥ १ ॥

गुरु को दक्षिए। में प्रयाण निपेध है, शनि और सोम को पूव दिशा में नहीं जाना चाहिये, शुक्र ग्रौर रिववार को पश्चिम में नहीं जाना चाहिये, बुध ग्रौर मंगलवार को स्तर दिशा में नहीं जाना चाहिये।

प्रयाण में विदिक्शूल की अपेक्षा दिक्शूल की शुद्धि अवश्य देखनी चाहिये।

विदिक्शूल के विषय में-

ईसाणे स्र बुहो मंदो, स्रग्गोई स्र गुरूरवी । नेरइए ससी सुक्को, सूमो वाए विवज्जए ।। ७४ ।।

इशान में बुध ग्रौर शनिवार, ग्रस्ति में गुरु ग्रौर रिव, नैऋत्य में सोम तथा शुक्र ग्रौर वायव्य में भोमवार वर्जित करना चाहिये।

वार के आश्रित कोण में जो जूल होता है उसे विदिक जूल कहा जाता है। बुघवार तथा शनिवार को ईन्नान में विदिक जूल, रिव और गुरु को श्रिग्न में, सोम और शुक्र को नैऋत्य तथा मंगलवार को बायच्य कोण में विदिकशूल होता है। प्रयाण में इसे विजत करना चाहिये। यथा—

| बुध<br>शनि                                     | पूर्व<br>सो॰ श•<br>षाढा० ज्ये०  | रवि∘<br>गुरु०                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| मं० ब्रु <b>॰</b><br>ह० फाल्गु <b>०</b><br>वि० | दिक<br>विदिक<br>शूल             | गुरु०<br>वि <b>०</b> श्र <b>० घ०</b><br>पू० भा० |
| भोग                                            | रवि० शुक्क<br>रो० पुष्य०<br>मूल | सोम०<br>शु०                                     |

वार के शूल का परिहार-

चंदणं दिह मट्टी अ, तिल्लं पिट्टं तहा पुरारे। तिल्लं खलं च चंदिङ्गा, सूराई सूलमुत्तरो।। ७५।।

रिव भादि सातों वारों में अनुक्रम से चंदन, दही, मिट्टी, तेल, भ्राटा, तेल तथा खल का तिलक करने से यह दोष समाप्त हो जाता है।

नारचंद्र में भी कहा है-

रिव तंबील मयंक दप्प्ण, घाणा चावउ घरिण्नंदणु ।

गुलराउत्तह दिह गुरुवारङ, राइ चावग्रो सुक्षरवारङ ।

सिण्सर वारइ वार्विडग चावङ, सन्वे कञ्ज करि घर श्रावङ ।

दिशाशूल के सम्मुख जाना हो तो रिव को ताम्बूल, सोम को दर्पण देखकर, मंगल को घनिया चबाना, बुध को गुड़ खाना, गुरु को दही खाना, शुक्र को राई खाना तथा शिन को वाविडिंग चवाने चाहिये जिससे कार्य सिद्ध हो जाय ।

नक्षत्रशूल--

उदयदिसि भसूलं दो ग्रसाढा य जिट्ठा, धिरासवराविसाहा पुन्वभद्दा जमाए । ग्रह वरुरादिसाए रोहिगाी पुस्स मूलं, सुर गिरिदिसि हत्थो फग्गुगो दो विसाहा ॥ ७६ ॥

दो ग्रावाढ तथा ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो पूर्व में, धनिष्ठा, श्रवण, विश्वाखा, ग्रीर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र हो तो दक्षिण में, रोहिणी पुष्य तथा मूल नक्षत्र हो तो पश्चिम में ग्रीर हस्त दो फाल्गुनी या विशाखा नक्षत्र हो तो उत्तर दिशा में नक्षत्रशूल होता है।

जदयप्रभसूरि पुष्य हस्त और विशाखा में नक्षत्रशूल होने का नहीं मानते हैं । पूर्णभद्राचार्य श्रवण विशाखा पुष्य ग्रौर हस्त में शूल होने का नहीं मानते हैं जविक नारचंद्रस्रि पुष्य ग्रौर हस्त में भी नक्षत्र शूल हो ऐसा मानते हैं । जिस दिशा में नक्षत्र शूल हो उस दिशा में प्रयाग नहीं करना चाहिये ।

व्यवहारप्रकाश--

#### स्यजेल्लग्नेऽपि शूलक्षं, शूलक्षं नास्ति निवृतिः ।

शुद्ध लग्न होने पर भी नक्षत्र शूल का त्याग करना चाहिये ।

श्री उदयप्रभसूरि के मत में—

बलवान लग्न हो तो परिघ का उल्लंघन किया जा सकता है किन्तु नक्षत्र शूल का नहीं । उसी प्रकार दिक् कील का भी स्याग करना चाहिये ।

ज्येष्ठा भाद्रपदा पूर्वा, रोहिण्युत्तरफाल्गुनी । पूर्वादिषु ऋमीत् कीला, गतस्य तेषु नाऽऽगतिः ॥ १ ॥

पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में अनुक्रम से ज्येष्ठा पुर्वाभाद्रपद, रोहिणी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कील की तरह है। अतः इनमें प्रयाण करने वाला पुनः लौटता नहीं है।

भ्रन्य भी कहा है—

उत्तर हत्था दविखरा चिता, पुटवा रोहिसो सुसारे मिता । पच्छिम सवसा में कर गमसा, हरिहर बंभ पुरंदर मरसा ॥१॥

हे मित्र ! उत्तर की तरफ हस्त नक्षत्र में, दक्षिए तरफ चित्रा नक्षत्र में, पूर्व तरफ रोहिणी नक्षत्र में ग्रीर पश्चिम तरफ श्रवण नक्षत्र में गमन नहीं करना चाहिये । यहां तक कि विष्णु इन्द्र ग्रीर ब्रह्मा भी नहीं वच सकते ।

वत्सवार-

मीग्गाइ तिसंकंती, पिच्छमाइसु उग्गइ । वच्छो गमे पवेसे वि, न सुहो पिट्टिसंमुहो ।। ७७ ।।

वत्स मीनादि तोन संक्रान्तियों में पिश्चम दिशा में उदित होता है। ये प्रयाण में श्रीर प्रवेश में सन्मुख या पीछे हो तो श्रेष्ठ नहीं है। वृत्स ग्राकाश में भ्रमणशील श्राकृति विशेष वाला ताराग्रह है। यह पृथक-पृथक दिशा में उदित होता रहता है। यह वत्स प्रयाण में या प्रवेश में सन्मुख या पीछे हो तो शुभ नहीं है। उदयप्रभसूरि के मत में-

सन्मुखोऽयं हरेदायुः, पृष्ठे स्याद् धननाशकः । वामदक्षिरायोः किन्तु, वत्सो वाञ्छितदायकः ॥ १ ॥

यह वत्स सम्मुख हो तो आयु का नाश करता है, पीछे हो तो घन का नाश करता है, किन्तु वाम या दक्षिण हो तो इच्छित फल प्रदान करने वाला होता है।

शिल्प ग्रन्थों में प्रमाण-

सन्मुख बत्स वास्तु द्वार तथा प्रवेश में निषिद्ध है। लल्ल के मत में—

एक ही नगर में कार्य हो, दुष्काल हो, राष्ट्र विष्लव हो विवाह हो ग्रौर तीर्थ यात्रा का कार्य हो तो वत्स तथा शुक्र का विचार नहीं करना चाहिये।

(देखिये वत्स चक्र )

| इo         | ¥     | १०       | १५ | ३०         | १४ | १०          | प्र   | ग्र०     |
|------------|-------|----------|----|------------|----|-------------|-------|----------|
| પ્ર        | कन्य  | T        |    | तुला       |    | -<br>वृश्चि | क     | ય        |
| <b>१</b> 0 | सिंह  | -        | [  | पूर्वं /   |    | 1           |       | १०       |
| १५         |       |          |    |            |    |             | धन    | १५       |
| ₽°         | क्रक  |          |    | वत्स चक्र  |    |             | मक्र  | m° o     |
| १प्र       | मिधुन |          |    |            |    | ( <u>9</u>  |       | ₹¥<br>.: |
| ٧          | वृष   | <b>1</b> |    | मेष        |    |             | न्तीम | ×        |
| वा०        | ų     | १०       | १५ | <b>3</b> 0 | १४ | <b>१</b> 0  | , X   | नै०      |

संक्रान्ति को श्राश्रित कर प्रत्येक ग्रहों का पृथक-पृथक दिशाग्रों में वास होता है ।

सूर्य — मीन मेष वृप का पूर्व में, मिथुन कर्क भ्रौर सिंह का दक्षिण में, कन्या तुला भ्रौर वृश्चिक का पश्चिम में तथा धन मकर भ्रीर कुम्भ का उत्तर में होता है । सोम मङ्गल वुध गुरु

į.ŵ...

शुक शिन ग्रह सिंह कन्या ग्रीर तुला संक्रान्ति का हो तो पूर्व में,
वृश्चिक धन ग्रीर मकर संक्रान्ति हो तो दक्षिण में, कुम्भ मीन
ग्रीर मेष संक्रांति हो तो पश्चिम में तथा वृषभ मिथुन ग्रीर कर्क
संक्रांति का हो तो उत्तर में है । राहु— धन मकर ग्रीर कुम्भ
का हो तो प्व में, मीन मेष और वृष का हो तो दक्षिण में,
मिथुन कर्क ग्रीर सिंह का हो तो पश्चिम में तथा कन्या तुना
ग्रीर वृश्चिक का हो तो उत्तर में होता है ।

योगिनो--

इगनवगाइकमा तिहि,
पुन्वुत्तरग्रिगिनेरदाहिगाए।
पिन्छम वाइ साणे,
जोइगि सा वामिपिट्टिसुहा ॥ ७८॥
दिगादिसि धुरि चउघडिया,
परग्रो पुन्वुत्तदिसिहि कमसो।
तक्कालजोइगो सा,
वज्जेयन्वा पयत्तेणं ॥ ७६॥

प्रतिपदा और नवमी से प्रारम्भ होकर ग्राठ तिथियों में,
ग्रथीत् प्रतिपदा से अष्टमो नवमी से पूर्णिमा तक पूर्वादि ग्राठ
दिशाग्रों में वास करती है। कम इस प्रकार है— एकम, नवमी
पूर्व में, वीज व दशमी उत्तर में, तीज ग्रीर ग्यारस को ग्रग्नि में,
चीथ और वारस को नैऋत्य में, पांचम ग्रीर तेरस को दक्षिण में,
छट्ठ ग्रीर चीदश पश्चिम में, सातम ग्रीर पूर्णिमा वायन्य में, ग्राठम
ग्रीर ग्रमावस इशान में जोगिनी रहती है। यह प्रयाण में वाम

#### [२५२]

तरफ श्रेष्ठ है । सम्मुख तथा दक्षिए। की तरफ ग्रशुभ है । पीछे तथा वाम भाग में जय दिलाने वालो है ।

# योगिनी सुखदा वामे, पृष्ठे वाञ्छितदायिनी, दक्षिगो घनहन्त्रीच, संमुखे मरगप्रदा ॥ १ ॥

जोगिनी वाम भाग में सुखप्रद, पृष्ठ भाग में वांछित फल देने वाली, दक्षिण में धन नष्ट करने वाली भ्रौर सन्मुख मृत्यु देने वाली है।

मुहूर्तवितामणी के अनुसार-

### दक्षे पृष्ठे योगिनी राहुयुक्ता, गच्छेद् युद्धे शत्रुलक्षं निहन्ति ।

दक्षिण और पीछे राहु के साथ यदि योगिनो रही हो तो युद्ध में लाखों शत्रुग्रों का नाश कराने वाली होती है। तात्कालिक योगिनी भी वर्ज्य है।

नारचन्द्र के मत में--

यदि आवश्यक कार्य में जाना हो तो योगिनी की हिंट वाली दिशा की वर्जित कर प्रयाण करना चाहिये।

उढ्ढं पनरस घडिय्रा, दसवामे दाहिएो ग्र दस पासे । श्रहे दस संमुह पनरस, जोइएगिदिट्टिग्रो विजिज्जा ।।१।।

योगिनो को हिष्ट ऊँची पन्द्रह घड़ी, वाम भाग में दश घड़ी, दक्षिण भाग में दस घड़ी नीचे दस घड़ी ग्रीर सन्मुख भाग में पन्द्रह घड़ी होती हैं। इस आधार पर त्याग करना चाहिये। राहु विचार—

उदयत्थयगा चउ चउ, घडियाइं राहु पुव्वदिसि तत्तो । सिद्धोए दिसि छहि, गम्रो सुहो पुट्ठिदाहिगम्रो ।। ८०।।

राहु हमेशा सूर्य के उदय के समय और अस्त काल में चार घड़ी तक पूर्व दिशा में होता है। उसके बाद सिद्धि के लिये छठ्ठी-छट्टी दिशा में जाता है जो दक्षिए। तथा पृष्ठ भाग में हो तो शुभ है।

नारचंद्र में भी कहा है—

अष्टासु प्रथमाद्येषु. प्रहरार्घेष्वहनिशम् । पूर्वस्यां वामतो राहु-स्तुर्या तुर्या वजेद् दिशम् ।। १ ।।

राहु सदा पहले से प्रारम्भ होकर आठों प्रहरों में अनुकम से पूर्व दिशा से वाम भाग की चौथी-चौथी दिशा में जाता है। कई ग्रंथों में काल राहु आदि कई भेद बताए गए हैं।

प्रयाण काल में राहू दक्षिण की तरफ तथा पृष्ठ भाग में हो तो शुभ है।

नारचंद्र के अनुसार-

जयाय दक्षिएगो राहुः ।

ग्रन्यत्र कहा गया है— रिव, वत्स ग्रीर राहू सम्मुख हो तो आयुष्य हरता है।

संमुहराहो गमणं, न कीरइ विग्गह होइ पिसुगायं। गिहवार पमुहायं, वज्जे किरइ ता श्रसुहायं।। १।।

| चो० ४                                     | चो० १<br>शनिवाय              | चो०                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| गुरुवार                                   | धन मकर कुम्भ                 | मंगलवार                          |
| चो० ७<br>सोमवार<br>कन्या० तु <b>०</b> वृ० | पूर्व<br>राहू चार<br>स्थापना | चो० ३<br>शुक्तवार<br>मो० मे० वृष |
| चो० २                                     | चो० ५                        | चो० द                            |
| गुरुवार                                   | बुघवार<br>मिथुन कर्क सिंह    | रविवार                           |

शिवचार--

चितुत्तरिगदुमासा, दिसि विदिसि विसिद्धि सिद्धु तस्रो उदया । सिद्धि श्रदाई परिंग घडि, दिसि विदिसि पुट्टिमुट्डि सुहो ।। ८१ ।।

शिव चैत्रमास और उत्तर दिशा से प्रारम्भ होकर वेशाख और ज्येष्ठ में वायव्य में, अपाढ में पश्चिम में, श्रावण श्रीर माद्र-पद में नैऋत्य में. श्रासोज में दक्षिण में, कार्तिक श्रीर मार्गशीप में श्रग्निकोग् में, पोप में पूर्व में तथा माह श्रीय फागण में इशान

#### ·[२४४]

दिशा में रहता है। यह प्रत्येक दिशा में ढाई-ढाई घड़ी श्रीर विदिशा में पांच-पांच घड़ी फिरता है।

यह नित्य भ्रमणशील शिव प्रयाण में पीछे या दक्षिण भाग में हो तो शुभ है तथा यह विवाद, युद्ध संघर्ष, जुगार (खूत) व प्रवास में जय देता है तथा अशुभ स्वरोदय, अपशुकन, भद्रादि दोषों को नष्ट करता है।

| महा<br>फागुण<br>घ <b>्र</b> | पूर्व<br>पौष<br>घ० २॥ | कातिक<br>मागशर<br>घ० ४      |  |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| चैत्र<br>घ० २॥              | शिवचक                 | श्चासोज<br>घ० २॥            |  |
| वैशाख<br>जे•<br>घ० <b>५</b> | ग्रवाढ<br>घ० २॥       | श्रावर्ग<br>भाद्रपद<br>घ० ५ |  |

रविचार-

रिव रित्तम्रंतपहराम्रो, पुव्वाइसु दुन्नि दुन्नि पहर कमा । दाहिरापुद्वि विहारे, व मो पुद्वि पवेसि सुहो ।। द्र२ ।।

#### [२५६]

सूर्य रात्रि के अन्तिम प्रहर तथा दिन के प्रथम प्रहर में पूर्व दिशा में परिश्रमण करता है। यह रात्रि के अन्तिम प्रहर से दो-दो प्रहर पूर्वादि चारों दिशाओं में रहता है। यह विहार में दिशण की तरफ या पीछे रहे तो शुभ है।

लल दक्षिए। सूर्य के लिये कहता है-

न तस्याऽङ्गारको विष्टि-नं शनैश्चरजं भयम् । व्यतिपातो न दुष्येच्च, यस्याऽको दक्षिरण स्थितः ॥१॥

जिसको प्रवास में दक्षिण का सूर्य हो उसे मंगल विष्टि श्रीर शनि का भय अन्तराय नहीं पहुँचाता । व्यतिपात भी दुष्ट नहीं रहता ।

अयन विभाग में तो सूर्य मकरादि छः राशि में हो तो उत्तर तथा पूर्व में ग्रीर कर्क ग्रादि छः राशि में हो तो दक्षिण व पश्चिम दिशा में दिवस का प्रयाण शुभ कहा गया है ।

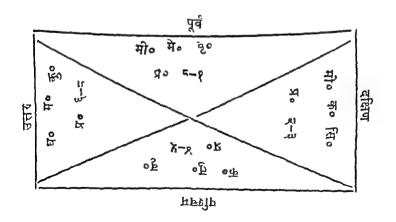

चन्द्रचार--

उदयवसा ग्रहवा दिसि— दारभवसग्रो हवे ससीऊदग्रो। सो ग्रभिमुहो पहार्गो, गमणे ग्रमिग्राइं वरसंतो॥ ६३॥

उदय के वश से अथवा दिशा के वश से अथवा द्वार नक्षत्र के वश से चन्द्र का उदय कहा जाता है अर्थात् पूर्व में उगना, दिशा में वास करना, पूर्वादि द्वार वाले नक्षत्रों के साथ रहना यह अमृत को वरसाता हुआ चंद्र प्रयागा में सम्मुख हो तो प्रधान है।

इसके लिये कहा है -

मेषे च सिंहे धनपूर्वभागे, वृषे च कन्या मकरे च याम्ये । युग्मे तुले कुम्भसु पश्चिमायां, कर्कालिमीनेषु तथोत्तरस्याम् ॥१॥

चन्द्र— मेष, सिंह ग्रीर वन का हो तब पूर्व में, वृषभ, कन्या ग्रीर मकर का हो तब दक्षिण में, मिथुन, तुला ग्रीर कुम्भ का हो तब पश्चिम में तथा कर्क, वृश्चिक ग्रीर मीन का हो तब उत्तर में होता है। इस प्रकार सम्मुख ग्राया चन्द्र नक्षत्र के वश से सम्मुख माना जाता है।

श्रमृत वरसाने वाला चन्द्र ग्रर्थात् स्निग्व, स्पष्ट, श्रप्रसित उच्च स्थान में रहा हो श्रीच सन्मुख हो तो श्रोष्ठ है।

नारचन्द्रानुसार-

संमुखे श्रर्थलाभं च, दक्षिरो सुखसंपदः । पश्चिमे कुरुते मृत्युं, वामे चन्द्रो घनक्षयम् ॥ १ ॥ चंद्र प्रयाण में सम्मुख हो तो ग्रर्थ लाभ, दक्षिण में हो तो सुख सम्पदा तथा पश्चिम में (पीछे को तरफ) हो तो मृत्यु-कारक ग्रीर वाम भाग में हो तो धन क्षय करता है।

ग्रन्यत्र भी कहा है-

करगा भगगा दोषं वार संक्रान्तिदोषं, कुतिथि कुलिक दोषं याम यामार्धदोषम् । कुजशनिरविदोषं राहुकेत्वादिदोषं, हरति सकलदोषं चन्द्रभाः संमुखस्थः ॥ १ ॥

### (समयोचित पद्यमालिका)

सम्मुख का चंद्रमा— करण, नक्षत्र, वार, संक्रांति, कुर्तिथि कुलिक, प्रहर, चौघड़िया (याम), मंगल, शनि, रिव, राहू और केंेेंेंें ग्रादि के समस्त दोषों को हुए लेता है।

श्रयन विभाग में तो चंद्र श्रादि छः राशियों में हो तो उत्तर तथा पूर्व में और कर्म श्रादि छः राशियों में हो तो दक्षिण तथा पश्चिम में रात्रि का प्रयाण श्रुभ कहा गया है।

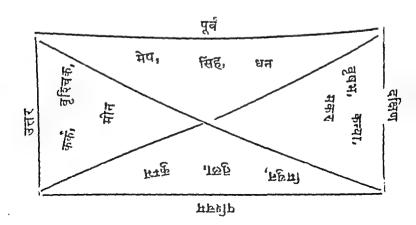

शुक्र चार हैं उसके बारे में-

र्जीह उग्गइ जींह दिसि, भमइ जींह च दारभिट्ठाई । तिहुं परिसंमुह सुक्क पुरण, उदउ जि इक्कु गण्एाइ ।। ८४॥

शुक जिस दिशा में उगता है, जिस दिशा में परिश्रमण करता है और जिस द्वार के सम्मुख रहता है, ये तीनों प्रकार का शुक सम्मुख का शुक कहा जाता है। किन्तु जो उदय का शुक है वह एक ही गिना जाता है। शुक श्रस्त होने के बाद पूर्व या पश्चिम दिशा में उगता है। पूर्व तथा पश्चिम में उदित शुक सम्मुख रहे तो अशुभ है तथा प्रयाग निषिद्ध है। श्रीउदयप्रभमूिष के मत में यात्रा में तीनों ही प्रकार का शुक विजत है।

नारचंद्र में भी कहा है-

श्रग्रतो लोचनं हन्ति, दक्षिगाो ह्यशुभप्रदः । पृष्ठतो वामतश्चैव, शुक्रः सर्वसुखावहः ॥ १ ॥

सम्मुख का शुक्र नेत्र नाश करता है, दक्षिण का शुक्र अशुभ है, पृष्ठ भाग तथा वाम भाग का शुक्र सर्वे सुख देने वाला है।

जोर्गापत्र में कहा गया है--

गिभिगो च सवाला च, नववधूर्भूप एव च।
पदमेकं न गच्छन्ति, शुक्रे सन्मुख-दक्षिणे ॥ १ ॥
गिभिगो स्रवते गर्भं, सबाला स्त्रियते ध्रुवम्।
नववधूर्भवेद् वन्ध्या, नृप शीघ्रं विनश्यति ॥ २ ॥

सन्मुख ग्रीर दक्षिण का शुक्र हो तो गिभणी स्त्री, पुत्रवर्ती स्त्री, नवपरिणिता ग्रीर राजा एक पद भी नहीं जा सकते ग्रीर कदाचित प्रयाण कर भी ले तो गिभणी का गर्भ श्राव, पुत्रवती की मृत्यु, नधपरिणिता वन्ध्या और राजा नष्ट हो जाता है।

सन्मुख शुक्र का भ्रपवाद--

एकग्रामे पुरे वासे, दुर्भिक्षे राजविड्वरे । विवाहे तीर्थयात्रायां, प्रतिशुक्रं न विद्यते ।। १ ॥

एक ही ग्राम, एक ही पुर, दुभिक्ष, राजा के उपद्रव, विवाह श्रीर तीर्थ यात्रा में शुक्र का निषेध नहीं है।

सड बोले नहीं दोसं, गामं इग पुर इगेहि वासवसे । विवाहे कंतारे विदुर निव देवजाइहि ।। १ ।।

एक ही ग्राम, पुर, स्वगृह, निवास, विवाह, वन, भय, राज कायं तथा देवयात्रा इनमें शुक्र दोष नहीं है ।

लल्ल के मत में भी उपरोक्त तथा नववधू प्रवेश श्रीय देश के विष्लय में शुक्र का विचार नहीं करना चाहिये ।

त्रिविकम के मत में भी नविवाहिता स्त्री को छोड़ कर ग्रन्य गृह प्रधेश में या यात्रा में शुक्र दक्षिण का ग्रौर बुध की छोड़ना चाहिये।

पौष्णाश्विनीं पादमेकं, यदा वहित चन्द्रमाः । तदा शुक्रो भवेदन्धः, संमुखं गमनं शुभम् ।। १ ॥

जब चंद्रमा रेवती नक्षत्र से अश्विमी नक्षत्र के प्रथम पाद तक होता है तब शुक्र श्रंथा होता है । श्रतः उस समय प्रयाण निषिद्ध है । प्रतिकूलता के लिये कहा है-

प्रतिशुक्रं प्रतिबुधं, प्रत्यंगारकमेव च । श्रपि शुक्रसमो राजा, हतसैन्यो निवर्तते ॥ १ ॥

प्रतिकूल शुक्र, प्रतिकूल बुघ और प्रतिकूल मंगल हो तो शुक्र के समान राजा भी अपना सैन्य नष्ट कराकर लौटता है ।

दैवजवल्ल्भ में कहा है कि प्रतिकूल बुध में तो कभी भी प्रयाण करना ही नहीं चाहिये।

पाश तथा काल-

सियपडिवयाउ पुव्वा— इसु पासु दसदिसिहि कालु तयभिमुहो । कुज्जा विहारि वामो, पासो कालो उ दाहिराग्रो ।। ८५ ।।

शुक्ला प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर पूर्वादि दशों दिशाओं में पाश होता है श्रीर उसके सन्मुख काल रहता है । विहार में पाश को वाम रखना चाहिये तथा काल को दक्षिण भाग में रखना चाहिये ।

मुहूर्तींचतामणि में भी कहा है-

दक्षिग्रस्थः शुभः कालः, पाशो वामदिशि स्थितः । वास्तुग्रंथों में भी कहा है—

शुक्ला प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर दस-दस तिथियों में भ्रनु-क्रम क्रम से पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैक्ट्स्य, उर्घ्व, पश्चिम, वायव्य उत्तर, ईशान ग्रौर श्रधोदिशा में पाश होता है ग्रौर पाश के संमुख की दिशा में दिक्काल होता है । इनमें खान मुहूर्त तथा ध्वजा-रोपणादि कार्य नहीं किये जाते ।

ज्योतिषसार के अनुसार-

दिरावारं पुन्वाई, कमेरा संहारि जत्थ ठारा सराी। कालं तत्थ वि ब्रारासु, तत्संमुहु पासी-भराइ इंगे ॥ १॥

शितवार को पूर्व, शुक्रवार को ग्रिन, गुरुवार को दक्षिण बुधवार को नैऋत्य, मंगलवार को पश्चिम, सोमवार को वायव्य कोण ग्रीर रिववार को उत्तर दिशा में काल होता है । ईशान में काल नहीं होता मात्र पाश होता है ।

हंसचार-

पुण्णनाडि दिसापायं, श्रग्गे किच्चा सया विक । पवेसं गमग्णं कुज्जा, कुग्गन्तो साससंगहं ।। ८६ ॥

यहां स्रीश्वर नाड़ी ग्रीर श्वास के ऊपर प्राण वायु देख कर प्रयाण का प्रमाण वताते हैं । प्राण का ग्रन्य नाम हंस है । विद्वान पुरुष पूर्ण नाड़ी तरफ के पैर को आगे करके श्वास की संगति के प्रवेश और गमन करते हैं ।

स्वरोदय शास्त्र के श्रनुसार-

पट्शताऽभ्यधिकान्याहुः, सहस्त्राण्येकविशतिम् । श्रहोरात्रे नरे स्वस्थे, प्राग्गवायोर्गमागमः ॥ १ ॥

एक दिन श्रीर रात्रि में स्वस्थ मनुष्य इवकीस हजार छः सी स्वासीच्छ्वास लेता है । प्रारणायामो गतिच्छेदः श्वासप्रश्वासयोर्यतः । रेचकः पूरकश्चैव, कुम्भकश्चेति स त्रिधा ।। २ ।।

श्वास भ्रौर उच्छवास की गति का छेद हो प्राणायाम है। इसके रेचक, पूरक तथा कुम्भक ये तीन प्रकार हैं।

वायोः प्रक्षेपगां रेचः, पूरणं स तु पूरकः । नाभिपद्मे स्थिरीकृत्य, रोधनं स तु कुम्भकः ॥ १ ॥

वायु का बाहर निकालना रेचक, वायु का ग्रन्तर में खींचना पूरक तथा वायु को नाभिकमल में रोककर रखना कुम्भक कहा जाता है।

प्राणायाम का पृथक-पृथक फल-

इडा पिङ्गला सुषुम्गा, वामदक्षिग्गमध्यगा । शशिसूर्यशिवानां या, शान्तिऋ रत्वशून्यदा ॥ ४ ॥

वाम नासिका, दक्षिए। नासिका ग्रीर मध्य में चंद्र रिव और शिव की इडा, पिंगला ग्रीर सुषुम्ना नाम की तीन नाड़ियां हैं जो ग्रनुक्रम से शांति कूरता ग्रीर कार्य की निष्फलता देती है।

दोनों नासिकाश्रों का पवन चलता हो तो सुषुम्ना कही जाती है।

षट्त्रिशद्गुरुवर्णानां, या वेला भगने भवेत् । सैववायोः सुषुम्णायां-नाडयां संचरतो लगेत् ॥४॥

छत्तीस गुरुवर्ण वोलते समय जितना समय लगता है ग्रर्थात् ( १४ सेकण्ड ) जतना समय सुपुम्ना में वायु को संचरित होने में लगता है तथा एक नाडी से दूसरी नाडी में संचरित होने में भी जतना ही समय लगता है । सार्धः घटोद्वगं नाडि-श्चन्द्रार्कयोरकोंदयात् । शुक्लात् त्रीग्ति त्रीगिदिना-वि तयोरुदयः शुभः ॥६॥

चंद्र ग्रौर सूर्य की नाड़ी सूर्योदय से २।।-२।। घड़ी तक रहती है, उसमें शुक्ल पक्ष से तीन-तीन दिन ग्रनुक्रम से चंद्रनाड़ी ग्रौर सूर्यनाड़ी का उदय हो तो शुभ ।

नाड़ी तरफ का अंग पूर्ण कहा जाता है, किसी एक नाड़ी में वायु चलता हो किन्तु आवश्यक प्रसंग पर दूसरी नाड़ी में भी विशेष रीति से वायु का संचार किया जा सकता है।

निरुरुत्सेद् वहन्तीं यां, वामां वा दक्षिर्णामथ । तदंगं पीडयेत् सद्यो, यथा नाडीतरा भवेत् ॥ ७ ॥

यि चलती हुई वाम या दक्षिण की नाड़ी को रोकने की इच्छा हो, दूसरी नाड़ी वहन नहीं है। वहां तक उसे दत्रा कर रखना चाहिये जिससे कुछ ही समय में नाड़ी की चाल दूसरी तरफ हो जाती है।

त्रप्रे वामे शशिक्षेत्रं पृष्ठ दक्षिरणयो रवे । लाभालामी सुखं दुखं, जीवितं ज्ञायते ततः ।।८।।

श्रागे तथा बाम भाग में शशा का क्षेत्र है तथा पीछे श्रीर दक्षिण तरफ रिव का क्षेत्र है। जिससे लाभ, श्रलाभ, सुख, दुख जीवन और मृत्यु आदि जाने जासकते हैं।

श्ररघट्टीघटन्याद्, नाड्यां वायुस्तु संचरेत् । पीतश्वेताऽरुणश्यामं-विन्दुभिर्ज्ञायते मरुत् ॥ ६ ॥

रेहट की घड़ियों की तरह दोनों नाड़ियों में वाबु का

संचार होता है ग्रीर यह वायु पीत, श्वेत, लाल तथा काले विन्दु से जाना जाता है।

भूमि जलानतानिला-काशतत्त्वानि स्युः ऋमात्। पीतश्वेताऽरुग्गनील-श्यामवर्गानि नित्यशः ।। १० ।।

पृथ्वी, जल, वायु, ग्रग्नि ग्रौर ग्राकाश ये पाँच तत्व ग्रनु-कम से पीत, श्वेत, लाल, हरित ग्रौर श्याम रंग वाला है।

पृथ्व्याः पलामि पञ्चाशत्, चत्वारिशत् तथाऽम्भसः । स्रानेस्त्रिशत तथा वायो-विंशतिर्वभसो दश ॥ ११ ॥

पृथ्वीतत्व के पल ४०, जलतत्व के ४०, ग्रग्नितत्व के ३०, वायुतत्व के २० ग्रीर ग्राकाशतत्व के १० हैं।

- (१) पृथ्वीतत्वः— इस तत्व में पृथ्वी का वीज है । वज्रिचन्ह चतुरकोगाकृति स्वर्णवर्गा, पीतवायु, मन्दगित शीतोष्णस्पर्शादि।
- (२) जल तत्वः— वरुणाक्षर, ग्रर्घचन्द्र गोलाकृति, सुघा क्वेत वर्ण, वायु-क्वेतशीत, तेजगति, सौलह ग्रंगुल प्रमाण।
- (३) ग्रग्नितत्वः उच्चज्वाल भीमस्वरूप, त्रिकोणाकृति, स्वस्तिक चिन्ह, रक्त वर्ण, अग्नि घीज, चार ग्रंगुल प्रमाण।
- (४) वायुतत्वः— चंचल, दुःखप्रद घ्वजाकृति, हरित कान्ति, शीतोष्ण, हरित, ग्रष्टांगुल प्रमाण ।
- (प्र) श्राकाशतत्वः शून्याकार, कृष्णवर्णं, वायु समभा नहीं जा सके ऐसी गति वाला, विचित्र, रूप में १० पल तक वहा करे ऐसी वायु।

| नाम   | <b>.</b> | पृथ्वी      | जल            | अग्नि      | वायु      | आकारा -  |
|-------|----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|
|       | रंग      | पोत         | इवेत          | रक्त       | हरित      | कुष्ण    |
| ग्राइ | कृति     | चतुष्कोण    | ग्रर्ध चन्द्र | त्रिकोएा   | ं ध्वजा   | कण       |
| ;     | गति      | सन्मुख      | नीचे          | ऊपर        | . त्रांसी | स्थिय    |
| 37    | न्तर     | १२          | १६            | 8          | 5         | 2        |
| कार   | नपल      | ५०          | ४०            | ३०         | २०        | १०       |
| 7     | स्वाद    | मधुर        | कषाय          | तिक्त      | ग्रम्ब    | कटु      |
|       | गुण      | गुरु        | 0             | उष्ण       | गतिमय     | स्थिय    |
| 1     | दिशा     | १ पश्चिम    | पूर्व         | दक्षिण     | उत्तर     | गड़बड़   |
|       | •1       | २ दक्षिगा   | पश्चिम        | उत्तर      | पूर्व     | स्थिय    |
|       | दशा      | नरोगी       | बल            | दुर्वल     | साधारण    | रोग      |
| স     | भाव      | सुख         | शौतलता        | उष्णता     | उड़ना     | प्रकाश   |
|       | शब्द     | हं          | दं            | रं         | यं        | नं       |
|       | प्रश्न   | वनस्पति     | जीवन          | घानु       | यात्रा    | ठठ्ठा    |
| उचित  | कृत्य    | घंर्य       | तीव्रता       | श्रम       | शक्ति     | ग्रभ्यास |
| लग    | नफल      | राज्य       | घन            | हानि       | चह्र ग    | मृत्यु   |
|       | कार्य    | मृत्युकार्य | शांतिक        | उच्चाटन    | स्तम्भन   | समाघि    |
| Ę     | नभाव     | स्थिर       | चर            | सम         | शीघ्रता   | विचित्र  |
| यन    | यंपाल    | सिद्धि      | सिद्धि        | मृत्यु     | क्षय      | निष्फल   |
| ₹     | वामी     | वुव रविः    | सोम राहूः     | शुक्र मंगल | गुरुशनि   | शनि शनि  |
|       |          |             |               |            |           | ,        |

| स्थान       | जंघा   | पैर    | स्कंघ   | नांभि   | मस्तक     |
|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| शुभाशुभ     | શુમ    | શુમ    | मघ्यम   | विमध्यम | ग्रजुभ    |
| कार्यसिद्धि | मन्द   | शीघ    | श्रम से | नहीं    | ۰.0       |
| कार्यफल     | शांतता | शीतलता | संताप   | चंचलता  | धर्मेच्छा |

चलती हुई नाड़ी की तरफ का पाँव आगे करके सूर्य को दक्षिण रख कर और जिनेक्वर की प्रदक्षिणा कर प्रयाण करने से दिनशुद्धि विना भी कार्यसिद्धि मिलती है।

श्रतः प्रयागा में सूर्य को दक्षिण या पीछे रखना चाहिये। विवेकिंविलास में लिखा है कि दक्षिण या वाम जिस नासिका द्वार में पवन चलता हो उस तरफ का पाँव भ्रागे करके अपने घर में से वाहर निकलना चाहिये। जिससे हानि, क्लेश, उद्वेग, पीड़ा, छपद्रव नहीं होते। कुछ ग्राचार्यो का मत है—दूर देश में जाना हो तो चन्द्र नाड़ी में ग्रीर नजदीक के देश में जाना हो तो सूर्य नाड़ी में पैर ग्रागे करके प्रयाण करना चाहिये। किंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि चन्द्रनाड़ी हो तो पूर्व, उत्तर में तथा सूर्यनाड़ी हो तो पिश्चम, दक्षिण में प्रयाण नहीं करना चाहिये क्यों कि उन दिशा में दिग्शूल होता है।

श्रीर भी यदि वालक पुरुष, या स्त्री सामने या दक्षिण तरफ छींक करे तो श्रशुभ, पीछे या वाम भाग में शुभ होती है। इसी प्रकार उत्साह, श्रायम्बिल तप भी सिद्धिप्रद है।

### चैत्यद्वार:---

चेइग्रस्ग्रं धुत्रामिउ-करपुस्स घिणहुसयमिसासाई । पुस्सति उत्तररेरो-करमिगसवणे सिलनिवेसो ।। ८७ ।।

### [२६८]

ध्रुव, मृदु, हस्त, पुष्य, धनिष्ठा, शतिभवा, और स्वाति-नक्षत्र में चैत्यसूत्र करना चाहिये । तथा पुष्य, तीन उत्तरा, रेवती, रोहिणी, हस्त, मृगशिर ग्रौर श्रवण नक्षत्र में शिलास्थापन करना चाहिये ।

प्रथम जिनमन्दिर या गृहनिर्माण कराने के लिए नैमिक पुरुष के पास जा कर ग्रनुकूल मुहूर्त में कार्य का श्रारम्भ कराना चाहिये तथा ज्योतिर्विद् को भी सम्पूर्ण रूप से श्रनुकूल ग्रहों का योग देख कर शुभ मुहुर्त निकालना चाहिये।

भुवनिदशाः— घर का द्वार जिस दिशा तरफ हो, उस दिशा को पूर्व दिशा किल्पत करके फिर अनुक्रम से अग्नि से ईशान पर्यन्त दिशाएँ होतीं हैं। सामान्य रीति से वास्तु का जन्ममास भाद्रपद, जन्मतिथि तृतीया, जन्मवार शिन, जन्मनक्षत्र कृतिका का प्रथम पाद, जन्मयोग व्यतिपात, जन्मकरण विष्टि ग्रीर जन्मकाल रात्रि का श्रादि भाग है।

### घर के नाम:-

- (१) ध्रुव चारों तरफ विना वृद्धि का।
- (२) धन्य-द्वार को तरफ की दिशा में वृद्धि वाला।
- (३) जय- द्वार के दक्षिण तरफ वृद्धि वाला।
- (४) नन्द— द्वार के तरफ तथा दक्षिण की तरफ वृद्धि वाला।
- (५) खर-पद्योत (पछवाड़ा की तरफ) वृद्धि वाला।
- (६) कोत-वाहर की तरफ श्रीर पछीत में बृद्धि वाला।
- (७) मनोरम—द्वार की जीमणी (दक्षिण) तरफ श्रीर पीछे के भाग में वृद्धि वाला घर।

### [२६६]

- (=) सुमुख— बाहर की तरफ, दक्षिप तरफ और पीछे वाला वृद्धि वाला घर ।
- (६) दुर्व हार की वाम में वृद्धि वाला।
- (१०) क्र- हार तरफ श्रीर वान तरक वृद्धि वाला।
- (११) विपन्न-दक्षिण तरक और वाम तरक वृद्धि वाला।
- (१२) बनद— हार तरक, दक्षिप तरक, ग्रीर वान तरक वृद्धि वाला ।
- (१३) क्य- द्वार के पद्धवाड़े ग्रीर वान तरफ वृद्धि वाला।
- (१४) ब्राक्रन्द— हार के ब्रागे पीछे बौर वाम तरक वृद्धि वाला।
- (११) विपुल द्वार के अविरिक्त तीनों दिशाओं में वृद्धि वाला।
- (१६) विकय चारों तरफ वृद्धि वाला घर।

इन मेदों का नामानुरूप गुप है, इनमें खर, दुर्मुख, कूर अय तया आक्रन्द जाति के घर अगुम है। तया गृहपित के स्वयं के नाम के प्रथम अक्षर वाला उसके लिए अगुम है। इसके उप-मेद १४०, १९२, १७२ तक है।

## (१) জীলদল:--

धनुष, गज, अंगुल, हाय गजादि से स्थान का क्षेत्रकल निकालना चाहिये। लम्बाई Xचींड़ाई से क्षेत्रकल निकालना चाहिये। यदि पूर्वाङ्क नाप हो तो अंगुल से वृद्धि-हानि कर लेनी चाहिये, विषम आयल नहीं आना चाहिये।

देवालय की भित्तियाँ क्षेत्रफळ के ग्रन्दर ही बनानी चाहिये।

शिल्प-ग्रन्थों के श्राधार पर जिनमन्दिर के गर्भग्रह में या घर में जालियां रखने का निजेष है। फिर भी मतमतांतर से सहमित हो जाय तो द्वार की ऊँ वाई तथा घोड़े की ऊँ वाई को घ्यान में रख कर यह कार्य किया जा सकता है। गणादि भी देख लेना चाहिये। देवग्गा शेष्ठ है। मनुष्यगण भी मान्य है। इन सबके लिए व्यवहार – प्रकाश में लिखा है:—

गृहेषु यो विधिः कार्यो, निवेशन प्रवेशयोः । स एव विदुषा कार्यो, देवतायतनेष्विप ॥ १ ॥

देवालयं वा भवनं मठः स्याद्, भानोः करैर्वायुभिरेव भिन्तम्। तन्मूलभूमौ परिवर्जनीयं छाया गता तस्य गृहस्थ कूपे ।३।३४।

सूचिमुखं भवेच्छिद्रं, पृष्ठे यदा करोति च ।
प्रासादे न भवेत्पूजा गृहे क्रीडिन्त राक्षसाः ॥ ४ ॥ ३० ॥
पृष्ठे गवाक्षं न कर्त्तं व्यं, वामांगे परिवर्जयेत् ।
प्रमातस्य भदेच्छ्रेष्ठं, जायमानं सदा जयम् ॥ ४ ॥ ४३ ॥

'शिल्प दीपक' के अनुसार घर के साथ मनुष्य का नामांक फल निकालना चाहिये। आय की रीति। यह ध्रुवांक-

> न्न, स, द न्नीर भ क्रक्षरों का १४ है। न्ना, ग, द, म का २७ । इ, घ, ए, य का २ । ई, इ, त, र का १२ । उ, च, य, स का १५ ।

ऊ, छ, द, व का प ए, ज, घ, श का ४ ऐ, भ, न, प का ३

श्रो, भ, प, स का प्र

ग्री, ट, फ, ह का ६

क ठवक्ष का ६ घ्रुवांक है।

मनुष्य के नाम के ग्रादि ग्रक्षर के श्रृवांक को मनुष्य के नाम के ग्रक्षरों के साथ गुणा करने से नामांक फल ग्राता है भी ए उसमें म का भाग देने से मनुष्य का ग्राय ग्राता है। उसके साथ घर का क्षाय अनुकूल हो तो रखना चाहिये नहीं तो वदल देना चाहिये।

जैसे गुएाचन्द्र का म्रादि म्रक्षर 'ग' है भ्रीर उसका ध्रुवांक २७ है। नाम के ग्रक्षर ४ हैं, इनको गुणा करने से नामांकफल १० इतेते हैं, इनमें प्यक्त माग देने पर भाग में १३ तथा शेष ४ रहते हैं। भ्रथीत् गुणचंद्र का चौथा श्वान ग्राय म्राता है। ग्रव उसके घर में ध्वांक्षाय भ्राय तो गुणचंद्र की मृत्यु होगी। भ्रतः उसका त्याग करके अन्य भ्राय लेना चाहिये।

(२) श्रायः — क्षेत्रफल को आठ से भाग देने पर शेषांक प्रमाण में पूर्व, श्राग्न आदि दिशा के वल वाले, १ व्वज, २ घुम, ३ सिंह, ४ श्वान, ४ वैल (गाय), ६ खर, ७ गज (हाथी), व व्वांस। इस प्रकार आठ आय आते हैं। ये आय निम्न घर में श्रोष्ठ हैं। (१-३-४-७)

गज का ग्रायः — प्रासाद, प्रतिमा, यन्त्र, मण्डप, शुचिस्थान, पताका, छत्र, चामर, वापि, कूप, तड़ाग, अभिषेक स्थल,

देवालय धर्मशालादि में शुभ है । वृष, सिंह, और गज के आय प्रासाद ग्रीर नगर के घर में विशेष श्रेष्ठ है । श्रेष्ठ ग्रायों में परिवर्तन सम्भव है । जैसे वृष के स्थान में गज, सिंह ग्रीर घ्वज का ग्राय. गज के स्थान में सिंह ग्रीर घ्वज का आय तथा सिंह के स्थान में घ्वज का ग्राय लाया जा सकता है ।

(३) गृह जन्मनक्षत्र:— क्षेत्रफल के ग्रंक को ग्राठ से गुणा करके सत्ताइस का भाग देने पर जो अंक ग्राव वह ग्राहिवनी से प्रारम्भ हो कर जितनी संख्या वाला नक्षत्र हो उतना ही गृह जन्म नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र से गृहपित के साथ चन्द्र तारा द्वाद वर्ग नाड़ी योनि लेनदेन तथा गणादि देखना चाहिये।

ताराः— स्वामी के जन्म नक्षत्र से घर के नक्षत्र तक के श्रंक को नी का भाग दे कर नी तारा लेनी चाहिये, इनमें तीसरी पांचवीं, सातवीं तारा श्रशुभ है ।

(५) द्वार:— इनमें जन्मनक्षत्र से चन्द्र को देखना चाहिये।
यदि गृहस्य के घर में दक्षिण तरफ या वाम तरफ चन्द्र हो तो
गुभ है। प्रासाद, राजमहल, ग्रौर लक्ष्मी मंदिर ग्रादि में सन्मृख
चंद्र गुभ है। तथा घर में एक नाड़ी, नाड़ीवेध, श्रविरुद्ध योनि,
मध्या ग्रौर देवगण हो तो श्रव्यंत थे ध्ठ है।

राशि:— क्षेत्रफल को ३२ से गुणा कर १०८ से भाग देने पर जो शेप रहे उसमें एक कम करके ६ से भाग देना चाहिये। जिससे भाग में गतराशि का अंक तथा शेप में इव्ट राशि का भोग्य नवांश श्रावा है। इस प्रकार पड़ाव्टक, दोवारह, ग्रह मैत्री देवनी चाहिये।

नाम के ग्राठ व्यय रहे हुए हैं। ग्रथित घर का ग्रिवनी नक्षत्र हो तो शान्त, भरणी नक्षत्र हो तो क्रूर, रोहिणी हो तो प्रद्योत, इस प्रकार ग्रन्तिम रेवती नक्षत्र हो तो प्रद्योत व्यय ग्राता है। जैसे ग्राय ग्राठ हैं वैसे ही व्यय भी म हैं। उसमें म्वज ग्राय के साथ शांत व्यय ग्रीर ग्रन्य किसी ग्राय के साथ अपने से एक ग्रंक कम व्यय ग्रुभ है। चिन्तात्मक व्यय त्याज्य है।

श्राय के श्रङ्क से न्यय का श्रंक श्रधिक हो तो राक्षस-न्यय, समान हो तो पिशाच न्यय, श्रीर कम हो तो यक्ष न्यय कहा जाता है । यक्ष न्यय श्रेष्ठ है ।

( = ) भ्रंश:— क्षेत्रफल का ग्रंक, घर के नाम के भ्रक्षरों का भ्रंक, व्यय का भ्रंक तीनों का योग करके तीन का भाग देना चाहिये, शेष में १, २, भ्रीर ॰ रहने से भ्रनुकम से इन्द्र, यम भ्रीर राजा भ्रंश भ्राते हैं। इन तीनों भ्रंशों में यम भ्रंश श्रवम है। राजा मध्यम तथा इन्द्र उत्तम है।

शिल्पदीपक में कहा गया है—प्रासाद, प्रतिमा, पीठ, वेदी, कुण्ड, घ्वजा, सुख-स्थान, नाटकशाला, उत्सवभूमि ग्रादि में इन्द्रांश श्रेठठ है। व्यन्तर मन्दिर, ग्रहभुवन, मात्रिका-प्रासाद, व्यापारस्थान, क्षेत्रपाल का मन्दिर, कमल का घर, ग्रायुधशालादि में यमांश देना श्रेठठ है। ग्रीर सिहासन, श्रंया, हाथोशाला, राज्यकोषागार, नगर-ग्रादि में नपांश देना श्रेठठ है।

अन्य स्थान में कहा है—आयादिक नौ अंगों में से नव, सात, पाँच अथवा तीन अंग शुभ हो तो वह घर श्रेष्ठ है, उससे अधिपति, उत्पत्ति, तत्त्व और आयुष्य आदि की अनुकूलता देखी जाती है। निम्न प्रमाण से है।

### [२७४]

- (१) अधिपति:— आय तथा व्यय का योग करके आठ का भाग देना चाहिये। शेष में जितमा अंक रहे उसे घर का अधिपति जानना चाहिये। ये अधिपति आठ हैं और उनका नाम कमशः विकृत, कर्णक, घुम्रदः, वितथ स्वर, बिलाड़, दुन्दुभि, दांत सौर कांत है। इनमें एकी अंक वाला अधिपति शुभ है।
- (१०) वर्गवैरः— घर तथा गृहपित के नाम के गरुड़ादि वर्ग देखने चाहिये तथा परस्पर विरोधी वर्ग वाले घर का त्याग करना चाहिये।
- (११) उत्पत्ति:— घर के नक्षत्रों को पाँच से भाग देना चाहिये, शेप में रहे ग्रंक ऊपर पाँच प्रकार की घर की उत्पत्ति होती है। ग्रनुकम से १ प्रभूतदान, २ सुख-प्राप्ति, ३ स्त्री प्राप्ति, ४ घम प्राप्ति और ५ पुत्र प्राप्ति।
- (१२) क्षेत्रफल को तीन से गुणा कर के पाँच से भाग देने पर शेप में घर के पृथ्वी आदि पांच तत्व आते हैं। इनमें यदि पृथ्वी तत्व वाला घर हो तो घनधान्य की वृद्धि वाला, दीर्पापु जलतत्व वाला घर पानी की चपेट में कभी भी आ सकता है। अग्नितत्व वाला घर अग्निदाह का शिकार हो सकता है। वायुनतत्व वाले घर में वायु का प्रकोप होता है। तथा आकाश तत्व वाले घर में वायु का प्रकोप होता है। तथा आकाश तत्व वाले घर में कोई निवास नहीं कर सकता है। यदि घास कर लेता है तो अकस्मात् घटना हो सकती है तथा सन्तित का नाश हो जाता है।
- (१३) श्रायुष्य-धोत्रफल को श्राष्ट से गुणा करने पर जो संक श्राये उतनी घड़ी पर्यन्त कॉकरो मिट्टो वाले घर की श्रायुष्य होती हैं । ईंट, मिट्टो बोर चूना वाले घर की श्रायुष्य उससे

दस गुनी, ई'ट, पत्यर शीशा वालाकी ६०० गुना तथा धातु का १६१००० गुणा आयुष्य वाला होता है।

नैमित्तिकों को इस प्रकार से सब संयोग देख कर तथा गांव की लेणादेगी देख कर, प्रारम्भ करने की ग्राज्ञा देनी चाहिये।

ब्राह्मण को पश्चिमाभिमुख तथा घ्वज के आय वाला, राजा को उत्तरामिमुख तथा सिंह की ग्राय वाला, वैश्य को पूर्वाभिमुख तथा वृष के ग्राय वाला तथा शूद्र को दक्षिणाभिमुख तथा गज के ग्राय वाला घर श्रेष्ठ है।

शिल्प-ग्रन्थ में तो कहा गया है— सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों को पूर्वाभिगुख; कर्क, कन्या श्रीर मकर राशि वालों को दक्षिणाभिमुख; मिथुन, तुला श्रीर धन राशि वालों को पश्चिमाभिमुख तथा मेष वृष श्रीर कुम्भ राशि वालों को उत्तरा-भिमुख घर वनाना चाहिये। जो शुभ है।

गृह के प्रारम्भ में खूँटो डाल कर रस्सी वाँघनी चाहिये। खोदना तथा शिला स्थापित करना चाहिये। ये तीन कियाएँ की जाती हैं तथा निम्न शुद्धि देखनी चाहिये।

नारचन्द्र के अनुसार—

\*मार्गः पौशश्च वैशाखः फाल्गुनः श्रवग्गस्तथा ।एते शस्ता गृहारम्भे, वास्तुशास्त्रप्रकीर्तिताः ।। १ ।।

क्षः चैत्रे शोककरं विन्छात् वैशाखे च घनागमः। जेष्ठे चैव भवेत्कष्टत्-माषाढे पशुनाशनम् ॥ १॥ तिथियों:— १-२-३-५-७-१०-११-१३ श्रीर १५

गुभ है। शिल्पशास्त्रानुसार पूर्वाभिमुख द्वार वाला घर पूर्णिमा से

कृष्णपक्ष की अष्टमी तक, उत्तराभिमुख घर कृष्णा ६ से १४ तक
पश्चिमाभिमुख घर ग्रमावस्था से शुक्रा श्रष्टमी तक श्रीर दक्षिणाभिमुख घर शुक्रा ६ से १४ तक बनाना प्रारम्भ नहीं करना चाहिये।

किन्तु चतुर्मुखी द्वार वाले घर के ये दोष नहीं है। रिव, सोम,

बुध, गुरु तथा शुक्रवार श्रष्ठ है। शुभयोग में मङ्गल भी ग्राह्म

है। हेमहंसगणि शनि को भी ग्राह्म मानते हैं।

# 'कतुः स्थितिनो विध्वास्तुनोर्भे, पुरः स्थितेपृष्ठगतेखनिष्यात् ।'

चन्द्र नक्षत्र ग्रौर घर नक्षत्र सन्मुख हो, घर का स्वामी उसमें रह नहीं सकता है। ग्रौर पीछे हो तो घर में खातर पड़ता रहता है, ग्रतः इस प्रकार उसमें खात नहीं करना चाहिये। यह नियम मात्र गृहस्थ के घर के लिए है।

घर के प्रारम्भ में शुभग्रह वाले या श्भग्रह की दृष्टि वाले, स्थिर या दिस्वभाव राशि में लग्न ग्रीर चन्द्र हो तथा दशम स्थान में सीम्पग्रह हो तो श्रेष्ठ है, गुरु केन्द्र में हो, लग्न में स्वग्रही चन्द्र हो, जन्मेश राशीश सूर्य, चन्द्र, गुरु, तथा शुक्र उच्च का हो, स्वग्रही हो, ग्रस्त का न हो, नीच का भी नहीं हो, बल-वान हो, स्वगृही, मित्रगृहो, उच्च स्थान के हो तो शुभ है। सौम्य ग्रह केन्द्र या त्रिकोग्र में हो, क्रूरग्रह तीसरे, छठे ग्रीर ग्राठवें स्थान पर हो तो यह गृह-प्रारम्भ के लिए शुभ है। खात में रिव, मंगल के ग्रितिरिक्त ग्रहों का नवांश श्रेष्ठ है।

भूमि परीक्षाः— जमीन खोदते समय हड्डी आदि निकल जाय तो शल्य कहा जाता है। श्रतः शल्य की शुद्धि करके गृह का निर्माण करना चाहिये।

## [\$35]

ग्रयः पुरुष मात्रात्तः, न शस्यं दोषदं गृहे । जलान्तिकं स्थितं शस्यं प्रासादे दोषदं नृग्गाम् ॥१॥४०॥ शिल्पग्रन्थ में कहा गया है:--

श्रग्नि नक्षत्रगे सूर्ये, चन्द्रे वा संस्थिते यदि । निमितं मंदिरं नूनं, श्रग्निना दह्यतेऽचिरात्।।

श्रिग नक्षत्र में सूर्य या चन्द्र हो तो उस समय किया हुग्रा मन्दिर ग्रिग्न के द्वारा अवश्य ही कम समय में श्रिग्निसात् हो जाता है। खात में सूित पृथ्वी का योग हो तो क्षेष्ठ है। नवीन गृह के द्वार हेतु प्रमाणः—

ध्वजादिकाः सर्वदिशि ध्वजे मुखं, कार्यं हरौ पूर्वयमोत्तरे तथा ॥ प्राच्यां वृषे प्राग्यमयोगंजेऽथवा, पश्चादुदक्पूर्वयमे द्विजादितः ॥ १ ॥

ध्वजादि म्राठ म्राय लाने चाहिये, यदि ध्वजाय हो तो सारे दिशा में सिंहाय हो तो पूर्व दक्षिण तथा उत्तर में, वृषाथ हो तो पूर्व दिशा में तथा गजाय हो तो पूर्व, दक्षिण दिशा में द्वार रखना चाहिये । अथवा बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों जातियों को कम से 'पश्चिम उत्तर पूर्व म्रोर दक्षिण वाले द्वार रखने चाहिये । म्राग्न, नंऋत्य, वायव्य म्रीर ईशान में यदि खात किया हो तो म्रानुकम से पश्चिम, उत्तर, पूर्व म्रीर दक्षिण में द्वार नहीं रखना चाहिये ।

१ मध्ये न स्थापयेत् द्वारं, गर्भेनेव परित्यजेत् । किन्विन्मात्रे च ईशानं द्वारं स्थापयेद्दध्रुवम् ॥ कुक्षिद्वारं न कर्त्तं च्यं, पृष्ठ द्वारं विवर्जयेत् । पृष्ठे चैव भवेद्रोगी, कुलक्षयं विनिद्दिशेत् ॥

प्रवेश - नक्षत्र :---

सतिमस पुस्स घिएाट्टा,

मिगिसरघुविमिडग्रएिंह सुहवारे,

सिसगुरुसिए उइए,

गिहे पवेसिन्न पिडमाग्रो ।। दद ।।

श्वतिभिषा, पुष्य, धनिष्ठा, मृगशर, ध्रुव ग्रीर मृद् नक्षत्र में शुभ वार को चन्द्र, गुरु तथा शुक्र का उदय हो तो प्रतिमा का घर में प्रवेश कराना चाहिये ।

नये गाँव में अनुकूल राशि तया काँकणी आदि देख कर गुभ दिन में प्रवेश करना चाहिये। इसके लिए कहा है अपनी जन्मराशि से गांव की राशि पहली, तीसरी, छट्ठी या सातवीं ही तो स्वयं का द्रव्य नष्ट होता है और पद-यद पर पीड़ा होती है। चौयी, श्राठवों या वारहवीं राशि हो तो जो द्रव्योपार्जन होगा वह भी खर्च हो जायगा। दूसरो, नवमी, दसवीं या ग्यारहवीं हो तो इष्टफल की प्राप्ति होती है।

मृहूर्तविन्तामणि में कहा है :--

प्रवेश के लिए उत्तरायण, माह फागुण, वैशाख, ग्रीर जेठ महिना श्रोप्ठ है, कार्तिक मागंशोर्ष मध्यम है। विस्वप्रवेश विधि में कहा है— माध मास में गृह चैत्य में विस्व प्रवेश करें तो वह ग्राग्न का भय कराती है। किंतु श्रावण में विस्व प्रवेश श्रोप्ठ जानना चाहिये।

तिथियों में १-२-३-७-११ शुम है । नवमी, वृद्धि-तिथि, हानि तिथि, रिक्ता तिथि, दग्धा, कूर, प्रष्टमी, ग्रमावस्या, अादि वर्ज्य है। वारों में सोम, गुरु श्रीय शुक्र शुम है; बुष, शिन मध्यम; रिव श्रीर मङ्गल श्रशुभ है। शिनवार कूर है किन्तु घर के कार्य में वह शुभ है। प्रयाण के वार से नवमा वार भी त्याज्य कहा गया है—जिनप्रतिमा के प्रवेश के शुभ नक्षत्र, रोहिणी मृगशर. पुष्य, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा (स्याति) अनुराधा, उत्तराषा, चित्रा, धनिष्ठा, शतिभवा, उत्तराभाद्रपद श्रीर रेवती है।

ग्रन्यत्र :---

ऋते चित्रां ध्रुवे मैत्रे, धनिष्ठापुष्ययोः शुभः। प्रवेशः सितेन्दुगुरौ, स्वस्य जिनविम्बस्यच ।। १ ॥

चित्रा को छोड़ कर ध्रुव, मैत्र, (मृदु) धनिष्ठा श्रीर पुष्य नक्षत्र में तथा शुक्र, सोम श्रीर गुरुवार को श्रपना तथा जिन-विम्व का प्रवेश कराना शुभ है।

दारुण उग्र मिश्र, चर श्रीर क्षिप्र नक्षत्र में राजा को प्रवेश करने का निषेध है।

विशाखासु राज्ञी च तीक्ष्णेषु पुत्रः, प्राण्यां प्रयात्युग्रभेषु क्षितीशः । गृहं दह्यते वह्निना वह्निधिष्ण्ये, चरैः क्षिप्रधिष्ण्यैश्र भूयोऽपि यात्रा ॥ १ ॥

विशाखा में गृह प्रवेश करने से रानी का नाश हो जाता है, तीक्ष्ण में पुत्र का नाश हो जाता है, उग्र में राजा की मृत्यु हो जाती है, कृतिका में प्रवेश करने से घर जल जाता है भ्रीर चर तथा क्षिप्र में पुनः यात्रा करनी पड़ती है। लल्ल के मत में:-

जिस नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं हे। वह नक्षत्र प्रवेश में प्रशंसनीय है। किन्तु रिव मंगल और शिन ग्रह वाला नक्षत्र सर्वया त्याज्य है।

श्रीउदयप्रभसूरि के मत में :--

विधाय वामतः सूर्यं, पूर्णकुम्भपुरस्सरः। गृहं यहिमुखं तिह्ग्-द्वारधिऽष्ण्ये विशेषतः॥१॥

सूर्य को वाम भाग में रख कर पूर्ण कुम्भ सहित जिस दिशा के मुख वाला घर हो उस दिशा के द्वार वाले घर में प्रवेश करना चाहिये।

मास्कर के मत में:-

नव - परिग्णिता वधू को रात्रि में तया विवाह के नक्षत्र में प्रवेश कराना चाहिये।

रत्नमाला के ग्रनुसार:-

स्त्री को सूतिका - घर में स्रभिजित् तथा श्रवगा के मध्य में प्रवेश कराना चाहिये ।

लल्ल के मत में :--

स्वनक्षत्रे स्वलग्ने वा, स्वमुहूर्ते स्वके तीथौ। गृहप्रवेशमाङ्गल्यं, सर्वमेतत्तु कारयेत्।। १।।

स्वयं के जन्म-नक्षत्र में, स्वयं के लग्न में, स्वयं के मृहूर्व में तया अपनी तिथि में गृहप्रवेश तथा माङ्गलिक कार्य कराने चाहिये।

### [२५३]

प्रवेश में चौथ का घर, गंडांत, बस्थिर, मृत्यु, पंचक, एकागंल भ्रौर विष्कम्भ ग्रादि विरुद्ध योग तथा विवाहोक्त (२१) दोषों का त्याग करना चाहिये।

त्रवेश में गुरु तथा शुक्र का उदय लेना चाहिये । किन्तु जीएां तथा जले हुए घर में नव-प्रवेश करना हो तो श्रस्त श्रादि का विचार नहीं करना चाहिये । शिल्पदीपक में कहा है—चन्द्रास्त काल भी वर्ज्य है ।

### श्रीउदयप्रभसूरि के मत में :-

प्रवेश में जन्म, लग्न, जन्म राशि का लग्न जन्म लग्न से उपचय (३-६-१०-११) स्थान का लग्न, जन्मराशि से उपचय स्थान का लग्न ग्रीर स्थिर लग्न शुभ है। वृष तथा कुम्भ विशेष शुभ है। किन्तु चर का प्रवेश में सर्वथा त्याग करना चाहिये। क्यों कि चर लग्न में प्रवास करने से मृत्यु, रोग श्रीर धन का नाश होता है। प्रवेश के गृहस्थापन के लिए कहा है—

## किंदट्टमंतिकूरा, श्रसुहा तिइगारहा सुहा सब्वे । कूरा बीब्रा श्रसुहा, सेससमा गिहपवेसे श्र ।। १ ।।

गृह - प्रवेश करने में केन्द्र आठवाँ तथा अन्त्य स्थान में कूर ग्रह अशुभ है और तृतीय और एकादश स्थान में रहे हुए सारे ग्रह शुभ हैं। दूसरे स्थान में रहे हुए कूर ग्रह अशुभ है। शेष भुवन में रहे हुए सारे ग्रह मध्यम है।

| ग्रह        | । ग्रतिउत्तम | उत्तम           | मध्यम  | } ·      | ग्रधम                  |
|-------------|--------------|-----------------|--------|----------|------------------------|
| सीम्य       | ₹-88         | केन्द्र त्रिकीण | ¥-E    | 1        |                        |
| <b>কু</b> য | 3-88         | \\ \xi \        | २-६-५- | १२   १-२ | (-४-७-५-१ <b>०-१</b> २ |

प्रवेश करने वाले को जोगणी वाम हो, राहु दक्षिण में या पीछे हो. शिव दायां (दक्षिण) या पीछे का हो, रिव वाम या दिक्षिण का हो, काल दिक्षिण का हो ग्रीर वत्स (जोमणा) दिल्ल का या वाम का हो तो अत्यन्त हितकारक है। चन्द्र पीछे हो तो अश्रुम, किन्तु गृहस्य के घर में सन्मुख का चन्द्र मी अश्रुम होता है। विविक्रन के नत में—यात्रा या प्रवेश में शुक्र और दुष संमुख या दिक्षण रहा हो तो अश्रुम है।

श्रीडदयप्रमसूरि के मत में—दिन के पूर्व भाग में प्रवेश करना चाहिये ।

श्रीर मी:--

न लग्नं न प्रहवलं, न चन्द्रो तारकावलम् । विषमास्तु शुभाः पादाः, समाः पादा न तु शुभाः ॥१॥

लग्न, ग्रह्बल, चन्द्र या तारा बल नहीं देखना चाहिये, एको (विषम) पाद शृन है, तथा सम पाद शृम नहीं है।

शिल्पग्रंय में कहा है :--

सृष्टिमार्ग, संहारमार्ग, प्रतिकायिक, होनवाहु, उत्संग, ग्रीर पूर्ववाहु श्रादि प्रवेश के भेद देख कर कुम्मवक के नक्षत्र में पूर्ण कुम्म सहित घर में प्रवेश करना चाहिये। कुम्मवक के नक्षत्र इस प्रकार से हैं:—

(मू० वि० १३-६) सूर्य नक्षत्र से प्रवेश दिवस के चन्द्र नक्षत्र तक गिनना चाहिये, यदि प्रवेश नक्षत्र प्रयम हो तो अग्नि-दाह होता है। २-३-४ ग्रीर पांचवाँ हो तो शून्य घर होता है। ६-७-= ग्रीर हवां हो तो लाम होता है। १०-११-१२ ग्रीर १३वाँ हो वन लाम होता है। १४-११-१६ ग्रीर १७वाँ हो तो कलह होता है । १८-१६-२० ग्रीर २१वीं हो तो घर के गर्भ का विनाश होता है। २२-२३-२४-२४-२६ ग्रीर २७वां हो तो स्थिरता होती है। ग्रर्थात् रिव नक्षत्र से पहले के पांच नक्षत्र ग्रश्म है। पीछे के ग्राठ ग्रश्म है, तथा छ: शुभ है, कुल चौदह नक्षत्र श्रेष्ठ है।

### कुम्भ में नक्षत्र स्थापना ग्रीर फल

| स्यान   | मुख            | पूर्व        | दक्षिण | पश्चिम    | उत्तर | गर्भ        | तलवे<br>पर | कंठ     |
|---------|----------------|--------------|--------|-----------|-------|-------------|------------|---------|
| नक्षत्र | ?              | 8            | 8      | ¥         | ४     | ४           | ₹          | Ą       |
| फल      | ग्रग्नि<br>दाह | वास<br>शून्य | लाभ    | धन<br>लाभ | कलह   | गर्भ<br>नाश | स्थिरता    | स्थिरता |

# शुद्धाम्बुरन्ध्रे विजनुभमृत्यौ, व्यर्कार रिक्ताचरदर्शचैत्रे (शि० ६ ॥ २० ॥ )

चौथा और अष्टम स्थान शृद्ध हो, आठवें भुवन में जन्म नक्षत्र न हो तथा रिव, मङ्गल, रिक्ता, चर लग्न, अमावस्या और चैत्र न हो तो कुम्म स्थापन करना चाहिये।

# पुर्गो तिथौ प्राग्वदने गृहे शुभैः, नन्दादिके याम्यजलोत्तरागमे । ( शि० ६ ॥ २० ॥ )

पूर्वमुखी घर में पूर्णा तिथि हो तथा दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में अनुक्रम से नन्दादि तिथियाँ हों और शुभयोग हो तो श्रेष्ठ हैं। नेक्षत्रमुखं तया घ्यजारोपण के नक्षत्र—

तिपुक्वमूलभरागी विसाहा,
सेसा महा कित्ति श्रहोमुहाइं।
रेवस्सिगी हत्थपुणाणुचित्ता,
जिट्ठा मिगं साइ तिरिच्छगा य ।। दर् ।।
तिउत्तरद्दा सवगात्तिश्रं च ।
उद्ढंमुहो रोहिगी पुस्सजुत्ता ।
भूमिहराई गमगागमाई,
धयावरोपाइ कमेगा कुज्जा ।। ६० ।।

तोन पूर्वा, मूल, भरगो, विशाखा, ग्रश्लेषा, मघा, बौर कृत्तिका नक्षत्र ग्रघोमुख है। रेवती, ग्रहिबनी, हस्त, पुनर्बसु. ध्रनु-राघा, चित्रा, ज्येष्ठा, मृगसर, ग्रोर स्वाति नक्षत्र तियक् है। तथा तीन उत्तरा, आर्द्रा, श्रवगात्रिक् रोहिगो और पुष्य नक्षत्र अध्वंमुख है, इनमें ग्रनुकम से भूमियर ग्रादि गमनगमनादि व्वजारोपणादि कार्य किये जा सकते हैं।

पड़ाप्टकादि द्वारः—

छट्टद्रमत्तं तह रिक्खजोग्गी, वग्गट्ट नाडीगयरिक्खभावं । विसोवगा देवगगाइ एवं, सन्वं गिराज्जा पडिमाभिहाणे

11 83 11

श्रजनभवाका श्रीर जिन-स्यापना करने वाले पुरुषों को कीनमें जिनेश्वरों को स्थापना करानी चाहिये ? यह देखने के लिए पड़ाण्डकादि देखा जाता है । प्रतिमा का नाम रखते समय प्रतिमा तथा मंस्यापक के नाम से पड़ाष्टक, नक्षत्र, योनि, श्राठ वर्ग नाड़ी नक्षत्र, लेना-देनी, देवादिक गण, इन छः प्रकार से पूर्ण विचार कर लेना चाहिये । किन्तु गुरु, शिष्य, वर – कन्या माता–पिता-पुत्र आदि में विशेष वल भी देखा जाता है ।

वर्गो गर्गो युजिवश्यं, भयोनिराशिमेलता । ग्रहमैत्रीनाडिवेधौ, दम्पत्योः प्रीतिरष्टधा ॥ १ ॥

वर्ग, गगा, युजि, वश्य, नक्षत्र योनि, राशि मेल, ग्रहमैती
श्रीर नाड़ीवेघ, इन श्राठ रीति से दम्पति की प्रीति होती है।
गगीवार्य के मत में:—

राशि-ग्रहमैत्री-गरा-योनि-तारै-कनाथता-वश्यम् । स्त्रीदूर नाडियुति-वर्ग लभ्य-वर्ग-युजयो द्वयेभ्यषूह्याः ॥

गुरु - शिष्य, वर - वधू, आदि द्वन्दों में १ राशि, २ ग्रह-मैत्री, ३ गण, ४ योनि, ५ तारा. ६ एकनायता, ७ वश्यता, ६ स्त्री-दूर, ६ नाड़िवेध, १० वर्ग, ११ लम्यता, १२ वर्ग युजिन का विचार करना चाहिये।

जिनेश्वरों के नाम जन्मनक्षत्र ग्रीए जन्म-राशि निम्न प्रकार से है:-

१ ऋषभदेव, २ अजितनाथ, ३ सम्भवनाथ, ४ प्रिमनन्दन, १ सुमितनाथ, ६ पद्मप्रभु, ७ सुपार्श्वनाथ, ६ चन्दाप्रभु, ६ सुविधिनाथ १० शीतलनाथ, ११ श्रोयांसनाथ, १२ वासुपूज्यस्वामी, १३ विमलनाथ, १४ ग्रान्तनाथ, १५ धर्मनाथ, १६ शान्तिनाथ, १७ कुन्युनाथ, १६ ग्ररनाथ १६ मिललनाथ, २० मुनिसुन्नत, २१ निमनाथ, २२ नेमिनाथ, २३ पार्श्वनाथ, २४ वर्धमानस्वामी ।

### अनुक्रम से जन्मनक्षत्र:-

१ उत्तरापाढ़ा २ रोहिगा ३ मृगसिर ४ पुनर्वसु ५ मधा ६ चित्रा ७ विशाखा = अनुराधा ६ मूल १० पूर्वापाढ़ा ११ श्रवण १२ शतिभाषा १३ उत्तराभाद्रपद १४ रेवती १४ पुष्य १६ ग्रश्विनी १७ क्रित्तिका १= रेवती १६ ग्रश्विनी २० श्रवण २१ श्रश्विनी २२ चित्रा २३ विशाखा २४ उत्तराफाल्गुनी।

### चौवीस जन्म-राशियाः-

श्रनुकम से १ धन २ वृषभ ३ मिथुन ४ मिथुन १ सिंह ६ कन्या ७ तुला द्रवृश्चिक ६ धन १० धन ११ मकर १२ कुम्भ १३ मीन १४ मीन १५ कर्क १६ मेष १७ वृषभ १८ मीन १६ मेष २० मकर २१ मेष २२ कन्या २३ तुला २४ कन्या।

शेष नाम के ऊपर गण योनि, नाड़ी, वर्ग, ग्रादि देख लेना चाहिये। जिनेश्वरों को घातचन्द्र नहीं होता। शेष नाम पर गण योनि, नाड़ी, वर्ण श्रादि देख लेना चाहिये।

### जिन-राशि-चक

| नाम लंह                       | छन न  | क्षत्र        | राशि      | योनि         | वर्ग           | नाड़ी         | गण          |
|-------------------------------|-------|---------------|-----------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| श्रजितनाथ हा                  | थी रे | उ.षा.<br>हिणी | घन<br>वृष | नकुल<br>सर्प | गरुड़<br>गरुड़ | ग्रन्त्य<br>" | मनुष्य<br>" |
| संभवनाथ   घे<br>स्रभिनंदन   ब | 1     | - 1           | मिथुन     |              | मेष            | मध्य<br>आद्य  | देव<br>देव  |

| 1                 | 1        | l       | 1       | 1                   | 1         |              |         |
|-------------------|----------|---------|---------|---------------------|-----------|--------------|---------|
| सुमतिनाथ          | क्रौंच   | मघा     | सिह     | मूपक                | मेष       | श्रंत्य      | राक्षस  |
| पद्मप्रभ          | कमल      | चित्रा  | कन्या   | वाघ                 | मूषक      | मघ्य         | "       |
| सुपार्श्वनाथ      | स्वस्तिक | विशा.   | तुला    | व्याघ्र             | मेष       | अंत्य        | 9 g     |
| चंद्रप्रभ         | चंद्र    | ग्रनु॰  | वृश्चि. | हिरण                | सिंह (    | मध्य         | देव     |
| सुविधिनाथ         | मत्स्य   | मूल     | धन      | श्वान               | मेप       | ग्राद्य      | राक्षस  |
| शीतलनाथ           | वत्स     | पू०षा०  | घन      | वानर                | मेष       | मध्य         | मनुष्य  |
| श्रे यांसनाथ      | गेंडा    | श्रव०   | मकर     | वन्दर               | मेष       | श्रन्त्य     | देव     |
| वासुपूज्य         | महिष     | शत०     | कुम्भ   | ग्रश्व              | मृग       | श्राद्य      | राक्षस  |
| विमलनाथ           | वराह     | ਤ.भा.   | मीन     | गाय                 | मृग       | मघ्य         | मनुष्य  |
| <b>ग्रनं</b> तनाथ | सचाग     | रेवती   | मीन     | हाथी                | गरुड़     | अंत्य        | देव     |
| घर्मनाथ           | वच्च     | पुष्य   | कर्क    | श्रज                | सर्प      | मध्य         | ,,      |
| शांतिनाथ          | हिरण     | ग्रहिव. | मेष     | ,<br>ग्र <b>श्व</b> | मेष       | ग्राद्य      | 17      |
| कु ंथुनाय         | ग्रज     | कृत्ति॰ | वृषभ    | भ्रज                | मार्जार   | श्रंत्य      | राक्षास |
| ग्ररनाथ           | नंदावर्त | रेवती   | मीन     | हाथी                | गरुड़     | ,<br>ग्रंत्य | देव     |
| मल्ळिनाथ          | कलश      | ग्रहिव. | मेष     | अश्व                | मूषक      | ग्राद्य      | "       |
| मुनिसुव्रत        | कच्छप    | श्रवण   | मकर     | वान र               | मूषक      | ग्रंत्य      | .27     |
| नमिन ।थ           | कमल      | अश्वि.  | मेष     | ग्रश्व              | सर्प      | ग्राद्य      | ,,      |
| नेमिनाथ           | शङ्ख     | चित्रा  | कन्या   | वाघ                 | सर्प      | मघ्य         | राक्षास |
| पार्श्वनाथ        | सर्व     | विशा.   | तुला    | व्याघ्र             | मूषक      | अंत्य        | "       |
| महावोर<br>स्वामी  | सिह      | उ.फा    | कन्या   | वृषभ                | , मृ. उ., | ्र<br>ग्राच  | मनुष्य  |
| -                 | ı        | ŀ~ .    | 1       | 1                   | .1        |              | ļ       |

| नाम                 | वर्गा | तार | ,<br>ह्र <del>ी</del> स | श्रगुन रागियां         |
|---------------------|-------|-----|-------------------------|------------------------|
| १ ऋषभदेव            | क्ष ० | २१  | ग्रग्नि                 | वृण् वृष् मण           |
| २ श्रजितनाय         | वं०   | 8   | भू०                     | मे० मी० धन             |
| ३ सम्भवनाथ          | यू.   | ų   | वात                     | वृप∗ ककं वृ०           |
| ४ ग्रभिनन्दन        | भू.   | ৩   | वात                     | वृ० क० वृ० घन          |
| ४ सुमतिनाथ          | धा.   | १०  | ग्रग्नि                 | वृष कर्क               |
| ६ पद्मन्रभ          | वै.   | १४  | भू०                     | मेप कर्क तुला          |
| ७ सुपारवंनाथ        | খু.   | १६  | वात्त                   | सिंह बन्या तुला वृ० म० |
| < चंद्रप्र <b>भ</b> | धा.   | १७  | ग्रग्नि                 | मे॰ मि॰ सि॰ कन्या तुला |
| ६ सुविधिनाथ         | ',    | 3   | "                       | वृश्चिक मकर            |
| १० शीतलनाथ          | >1    | २०  | 22                      | वृप वृ० म०             |
| ११ श्रेयांसनाथ      | 2)    | २०  | 22                      | मि॰ घ॰ कु॰             |
| १२ वासुपूज्य        | श्.   | २४  | वायु                    | मकर मीन                |
| १३ विमलनाथ          | न्नाः | २६  | जल                      | मेप तुला कुम्भ         |
| १४ भ्रनंतनाथ        | "     | २७  | ,,                      | मेप तुला कुम्भ         |
| १५ घर्मनाथ          | ".    | 5   | " j                     | मे॰ वृप मि॰ सिं॰ मीन   |
| १६ शांतिनाथ         | क्षा. | 2   | ग्रग्नि                 | वृष कन्या मीन          |
| १७ क्ंयुनाथ         | वै०   | ₹   | भू०                     | मेष मि० धन             |
| १८ ग्ररनाथ          | न्रा. | २७. | जल                      | मेष तुला कुम्भ         |
| १६ मल्लिनाथ         | क्षा. | 8   | ग्रग्नि                 | वृष तुला मीन .         |

| २० गुनिसुव्रत स्वामी | वै०  | ૨ૄ       | भू०     | सिंह घन कुम्भ     |
|----------------------|------|----------|---------|-------------------|
| २१ नमीनाथ            | क्ष० | ₹        | श्रग्नि | वृष कन्या मीन     |
| २२ नेमिनाथ           | वै०  | १४       | भू०     | मे॰ सि॰ तु॰ कुम्भ |
| २३ पार्श्वनाथ        | गु॰  | १६       | वात     | वृप कन्या वृ०     |
| २४ वर्धमान स्वामी    | वै॰  | १२       | भू॰     | मेव सिंह तुला     |
|                      |      | <u> </u> | 1       |                   |

राशिकूट:---

विसमा श्रद्धमे पोई, समाउ श्रद्धमे रिक । सत्तु छट्टहमं नाम-रासीहि परिवज्जए ॥ ६२ ॥ बीयवारसंमि वज्जे नवपंचमगं तहा । सेसेसु पीई निद्दिष्ठा जइ दुच्चागहमुत्तमा ॥ ६३ ॥

विषम राशि से आठवीं राशि में प्रीति होती है श्रीर सम राशि से आठवीं राशि में शत्रुता होती है। अतः नाम राशि से उस पड़ाष्टक का त्याम करना चाहिये। दो-वारहा श्रीर नव-पंचमा भी त्याग करना चाहिये। शेष राशियों में प्रीति कही गई है। किन्तु जो परस्पर उत्तम ग्रह हो तो उनमें प्रीति होती है।

जिसका राशिकूट देखना हो तो दोनों की राशियों की गिनती कर परस्पर राशियों का ग्रन्तर निकालना चाहिये। इस अन्तर में जो संख्या ग्राती है उसके ऊपर राशिकूट की पहचान होती है। जैसे किसी का राशिकूट देखना हो उनकी राशि मेष, एक की वृष हो तो दोनों का ग्रन्तर निकालने पर २ ग्रीर १२ ग्राते हैं। जो वियावारू के नाम से परिचित है।

इसी प्रकार परस्पर छुठी तथा ब्राटबी राशि में पड़ाष्ट्रक पाँचबी तथा नयमी राशि में नय-पंचक राष्ट्रकृट होता है । विषम राशि से छुठी राशि में मृत्यु पड़ाष्टक है तथा विषम राशि से ब्राटबी राशि में प्रीति पड़ाष्टक है ।

रायुपड़ाप्टक के लिए नारचन्द्र में कहा है:-

मकर सकेसरी मेष युवत्या, तुलहरमीनकुलीरघटाद्याः । धनवृषवृश्चिकमन्मथयोगे, वैरकरं च पडप्टकमेतत् ॥१॥

मकर श्रीर सिंह, मेप थीर कन्या, तुला श्रीर मीन, कर्क श्रीर कुम्म, बन श्रीर वृषम, तथा वृश्चिक ग्रीर मिधुन का योग हो तो वैर करने वाला पड़ाष्टक होता है।

यदि राशिकूट में परस्पर शत्रुपडाप्टक हो तो ब्राठवीं राशि वाले की मृत्यु होती है। क्योंकि शत्रुपड़ाष्टक में समराशि न्त्रीं राशि का हनन करने वालो है। नारचन्द्र के ब्रनुसार विपमराशि वाले का पड़ाष्टक में हनन होता है। किन्तु प्रोति पड़ाष्टक हो तो सुख बढ़ता है। क्यों कि प्रोतिपड़ाष्टक में विपम राशि श्राठवीं राशि को सम्पत्ति प्रदान करती है।

इन दोनों पडाष्टकों में शत्रू-पड़ाष्टक का त्याग करना चाहिये। शत्रूपड़ाष्टक की तरह (वीयावारू) दोवारह ग्रीर नव-पंचक भी श्रशुभ है।

नारचन्द्रानुसार:-

शत्रुषडष्टके मृत्युः, कलहो नव पंचमे । द्विद्वादशेतु दारिद्र्यं, शेषेषु प्रीतिरुत्तमा ।। १ ।। शत्रुपड़ाष्टक में मृत्यु, नव पंचम में कलह, द्विद्वादश में दारिद्र्य शेप में उत्तम प्रीति होती है। सप्तम – सप्तम दशम, चतुर्थ ग्रीर एक राशि हो तो श्रेष्ठ है, क्यों कि ये राशियाँ पर-स्पर प्रेम वाली है।

लल्ल के मस में :--

एक नक्षत्र जातानां, परेषां प्रीतिरत्तामा । दम्पत्योस्तु मृतिः पुत्रा, भ्रातरोवाऽर्थ नार्शकाः ।।

एक नक्षत्र जन्मे हुए प्रत्येक में प्रीति होती है। किन्तु दम्पत्ति की मृत्यु होती है। पुत्र तथा भाई घन की हानि करने वाले होते है। दम्पति में जन्मनक्षत्र एक होने पर भी राशि जुदी जुदी हो तो प्रीति रहती है। किन्तु इसमें भी नाड़ोवेघ हो तो अशुभ है।

ग्रशुभ दो-वारा ग्रीर ग्रशुभ नव पंचक हो तो मैत्री ग्रह देखने पड़ते हैं, ग्रर्थात् इनमें परस्पर राशियों के स्वामी एक हो, मित्र हो या एक मध्यस्य हो तो राष्ट्रकूट भी शुभ है।

सारंग के अनुसारः-

नाडी, योनि, गण, तारा ये चारों शुभ हो, राशि के स्वामी परस्पर मध्यस्य हो तो राशीकृट शुभ है।

नारचन्द्र में तो विवाहादि के लिए भी शत्रुषडाष्टक में भी राशीश की मैत्री का फल स्वीकार किया गया है।

"राशेरैकाधिपत्यं चेत्, स्वामिनो मित्रताऽथवा । तदा षडष्टकेऽपिष्याद्, विवाहः शुभकारकः ॥ १॥" यदि दोनों राग्नियों का स्वामी एक ग्रधिवित हो या दोनों के स्वामो मित्र हो तो पट्टिक में विवाह भी हो सकता है। ग्रीर गुमकारक है श्रीहेमहंसगिए कहते हैं—नवयोनि, राग्नि वैश्य, ग्रहमंत्री राशिकूट तथा नाष्ट्रीवेष उत्तरोत्तर वलवान है तो राशिकूट में भी सुभ नवपचम, ग्रुम दोवारा तथा ग्रीतिषट्टिक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है।

वृहत् ज्योतिपसार में कहा है :--

वर्गो वश्यं तथा तारा, योनिश्च ग्रहमैत्रकम् । गरामैत्रं भकुटं च, नाड़ी चैते गुराधिकाः ॥ १ ॥

१ वर्ष, २ वश्य, ३ तारा, ४ योति, ५ यह - मैत्री, ६ गणमैत्री, ७ भक्तट, श्रीर = नाड़ी ये उत्तरोत्तर श्रधिक वल-वात है। अनुकूल श्रंकों का योग कर १८ से श्रधिक संस्था श्रावे तो शुभ है।

राष्ट्रकूट-चऋ

|        | मे॰    | वृ०   | मि.   | कo    | सि       | कन्या    | तु॰    | वृ•    | घन    | म॰    | कु॰   | मी    |
|--------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| मेष    | 8      | ग्र०  | शु0   | दे०   | शु०      | হা০      | 0      | प्री०  | शु०   | थं॰   | शु०   | थ्रे० |
| वृष    | अ०     | १     | গ্নত  | য়্ ০ | श्रे०    | शु०      | प्रो॰  | •      | হা ০  | য়ু৹  | दे०   | যু৹   |
| मिथु   | গ্যু ০ | श्र`० | ξ     | ने०   | शु०      | दे०      | হাৢ৽   | হা০    | 0     | प्री० | म•    | श्र`० |
| कर्क   | दे०    | গ্যু৹ | ने०   | १     | श्र`•    | য়ৢ৹     | श्रे॰  | म०     | प्री॰ | 0     | হা৹   | म०    |
| सिंह   | যু৹    | श्रे॰ | शु०   | श्रे॰ | *        | হাৢ৹     | शु०    | दे०    | য়ৢ৹  | হা০   | 0     | प्री॰ |
| कन्या  | হাত    | যু৹   | दे०   | য়ৃ৹  | গু ৹     | १        | श्रे०  | शु॰    | श्र`० | म०    | प्री० | 0     |
| तुला   | ٥      | प्री॰ | যু৹   | श्र`० | যু৹      | শ্বত     | १      | ग्र०   | হ্যু• | दे•   | शु०   | হা৹   |
| वृश्चि | प्री॰  | 0     | হা০   | म∘    | दे०      | शु॰      | ग्र०   | १      | श्रे० | शु०   | श्र   | য়ৢ৽  |
| घन     | হাুo   | হাত   | 0     | प्री० | शुव      | গ্ৰ'০    | য়ু৹   | श्र`•  | १     | भ्र॰  | হাু ০ | दे०   |
| मक     | श्र`॰  | যু৹   | प्री० | 0     | 'গ্যু৹   | म०       | दे०    | शु०    | श्रo  | १     | श्रे  | যু৹   |
| कुम्भ  | शु०    | दे०   | म०    | হা ০  | 0        | प्री०    | হ্যু • | श्र` ০ | য়্•  | श्रे॰ | १     | ऋ∘    |
| मीन    | श्रे॰  | शु॰   | श्रे॰ | म०    | प्री०    | 0        | হা●    | য়ৃ৹   | र्द•  | হ্যু• | ग्र०  | १     |
|        |        |       |       |       | <u> </u> | <u> </u> |        |        |       |       |       |       |

वर्गः :---

परस्पर साध्य - साधक की राशि, क्षत्रियादि वर्ण, का मेल देखना चाहिये, दम्पति में यदि स्त्री पति से उत्तम वर्ण वाली हो तो पुत्र या पति जीवित नहीं रहते ।

### स्त्री दूर:--

कन्या की राशि से समीप की राशि का वर हो तो गृम है। श्रीर वर की राशि से कन्या की राशि समीप हो तो श्रगृम है। किन्तु किसी एक के सास या स्वसुर में किसी की मृत्यु हो गई हो तो नवपंचक भी शुभ है।

#### वश्य:--

दिन में विषम राजि के वश में समराशि है। राजि में समराणि के वश में विषम राजि है। द्विपद राजि के वश में चतुष्पद राशि वश में है। वृद्धिक श्रीर नवचर भक्ष्य है सिंह वश्य नहीं है। इस प्रकार वश्य श्रीर श्र-वश्य राशियों को श्रवहम देखना चाहिये। इनमें साध्य की वश्य राशि हो तो शुभ है।

### युजी :---

नक्षत्र द्वार में चन्द्र ग्रीर नक्षत्र का योग कहा गया है। विवाह के दिन पूर्वयोगो नक्षत्र हो तो स्त्री पुरुष पर, पश्चिम योगी हो तो पुरुष स्त्री पर ग्रीर मध्यम योगी हो तो परस्पर एक दूसरे पर प्रेम रखते हैं।

### देवज्ञवल्लभ :---

विवाह के लग्न में जिस जाति के ग्रह वलवान हो वह जाति दूसरे को ग्रविक प्यारी लगती है

दम्पित्त के सम्बन्ध में पगड़ो तथा चूनड़ी मंगल देखा जाता है। यदि वर-कन्या की कुण्डलो में १-४-७-द्र-१२ भुवन में मङ्गल पड़ा हो तो वर को पगड़ो का तथा कन्या को चूनड़ी का मंगल कहा जाता है। पगड़ो का मंगल कन्या का तथा घटड़ी (चूनड़ी) का मंगल पर का नाश करता है। किन्तु मेष का लगन में, वृश्चिक का चौथे, कुम्भ का भ्राठवें, मीन का वारहवें मंगल हो या नीच का, श्रस्त का या शत्रुघर का मंगल हो श्रथवा लगन में या सप्तम भुवन में बलवान गुरु शुक्र हो तो इस दोष का नाश होता है। वर को पगड़ी का मङ्गल हो, कन्या को चूनड़ी का शिन हो तो भी मंगल का दोष नहीं लगता। यह सब देख कर वर – कन्या का सम्बन्ध स्थिर करना चाहिये कि एक को श्रस्त का मङ्गल हो, दूसरे को श्रस्त का न हो तो मध्यम मेल रहता है।

नक्षत्र - योनि:---

श्रास - गय - मेस - सप्पा सप्पा - साएा - विलाड - मेस - मज्जारा । श्राखु दुग - गवी - महिसी, बग्धो महिसी पुर्णा वग्धो ।। ६४ ।। मिग - मिग - कुक्कुर वानर, नउलदुगं वानरो हरि तुरगो । हरि - पसु - कुञ्जर एए, रिक्खाएा कमेगा जोग्गीश्रो ।। ६५ ।।

ग्रहिवनी ग्रादि नक्षत्रों की योनियाँ ग्रनुक्रम से १ घोड़ा, २ हाथी, ३ मेष, ४ सर्प, ५ सर्प, ६ ध्वान, ७ विलाड़, ६ मेष, ६ विलाड़, १० मूषक, ११ मूषक, १२ गाय, १३ महिषी, १४ व्याघ्र १५ महिषी, १६ व्याघ्र. १७ मृग, १८ मृग, १६ व्यान, २० वानर, २१ नेवला, २२ नेवला, २३ वानर, २४ सिंह, २५ ग्रह्म, २६ सिंह २७ गाय, २८ हाथी हैं।

योनि वंर:--

गयसिंहमस्समिहिसं, किपमेसं साराहरिराऽहिनकुलं । गोवग्घ विष्ठालुंदर, वेरं नामेसु विज्जिज्जा ॥ ६५ ॥

हायो ग्रोर सिंह, ग्रद्य घोर महिष, वानर बोर मेंप, रवान तथा हरिण, सर्प ग्रोर नेवला, गाय-इंत ग्रोर व्याग्न, विलाइ ग्रोर मूपक का स्वाभाविक वंर होता है ग्रतः नाम रसने में इनका त्याग करना चाहिये । रत्नमाला भाष्यकार तो कहते हैं यह योनि की कल्पना हो ग्रसत्य है ।

ग्रष्ट वर्ग:--

गरुडो विडालसीहो, कुककुरसप्पो श्र मूसगो हरिराो । मेसो श्रडवग्गपइ, कमेरा पुरा पंचमे वेरं॥ ९७॥

गरुड़, विलाड़, सिंह, इवान, सर्प, मूपक, ग्रीर मेप ये कम से ग्राठ वर्ग के पति हैं । इनका श्रपने से पांचवें के साथ वैर होता है ।

ग्र, क च, ट, त, प, य ग्रीर श ये ग्राठ वर्ग है। इन वर्गों का स्वयं से पाँचवें के साथ वैर होता है। ग्रतः इन्द्व के प्रसिद्ध नाम के ग्रादि श्रक्षरों का नाम में त्याग करना चाहिये। गुरु, घनिक श्रादि वलवान वर्ग हो तो भी शुभ है

नाड़ीवेध तथा वर्ज्य तारा:-

श्रिसिसाइ तिनाडीए, इगनाडिगयं सुहं भवे रिक्खं । गुरुसीसारां तारा, विज्जिज्ज तिपञ्चसत्तत्था ॥ १८ ॥

### [335]

, j.

ग्रश्विनी बादि की तीन नाड़ी करनी चाहिये, उसमें गुरु ग्रीर शिष्य को एक नाड़ी में रहा हुआ ग्रह शुभ है। तथा तीसरी पाँचवीं तथा सातवीं तारा वज्ये है।

हर्पप्रकाश में कहा गया है:--

नाडीवेघ, पुत्र, मित्र, सेवक, शिष्य, घर, नगर श्रीय देश के लिए श्रोडिट है। कन्या के लिए श्रुभ नहीं है।

नारचन्द्रानुसार:-

प्रभुः पण्यांगना मित्रं देशो ग्रामः पुरं गृहम् । एकनाडीगता भन्या, अभन्या वेधवर्जिताः ॥ १ ॥

एक नाड़ी में रहा हुग्रा स्वामी, वैश्या, मित्र, देश, ग्राम, पुर ग्रीर घर श्रेष्ठ है। और ये हरएक नाड़ीवेध विना यदि हो तो ग्रशुभ है

नरपित अयचयिवार्य ने तो देवता, गुरु ग्रीर मन्त्र में भी नाड़ीवेघ का फल ग्रनुकम से हेप, रोग ग्रीर मृत्यु को दर्शाने वाला बतलाया है। वर-कन्या नक्षत्र में नाड़ीवेघ वर्जित ही है। तथा समीप एवं दूर के भी नाड़ीवेघ, दम्पित, पिता, कन्या, वर ग्रयवा माता को मृत्युकारक होते हैं। किन्तु किसी भी प्रकार त्याज्य करने की स्थिति में न हो सके तो पादवेघ का त्याग तो ग्रवश्य हो करना चाहिये।

हर्षप्रकाश में भी कहा है:--

गुरु शिष्य को नाड़ोवेघ हो तो विरुद्ध-योगि का भी दोष नहीं है। किन्तु ऐसा नहीं हो तो विरुद्धयोनि का त्याग करना चाहिये। गुरु और शिष्य के जन्म नक्षत्र से तीसरी, पाँचवी और सातवीं तारा हो तो अशुभ है। विरोपक लेन~देन का विचार—

> सिद्धसाहग धुरवखर वर्गा— के कमुक्किमग् अट्टुविभत्ते । सेस अद्धकय लब्भिवसो अ, पिन्छमाड खलु अगगगएणं ।। ६६ ।।

श्र, क, च, ट, त, प य श्रीर श ये श्राठ वर्ग है। इनकी लेना-देनी देखनी हो तो उसके प्रसिद्ध नाम में जो श्रादि श्रक्षर हो उसके वर्ग की संख्या को कम से जोड़ में (समीप-समीप) रखनी चाहिये। फिर उसमें आठ का भाग देना चाहिये और उसमें से शेष को श्राधा करना चाहिये, इस रीति से जो संख्या श्रावे उतना वसा पहले श्रङ्क वाले में दूसरे वर्ग वाला गाँगता है।

जैसे कर्मचन्द और ऋषभदेव की लेना-देनी देखना है तो इनके नाम का आदि अक्षर 'क' और 'ऋ' वर्ग क और वर्ग अ के है, वर्गान्द्व २ और १ है। इनके समीप समोप रखने पर २१ की संख्या हुई. आठ से भाग देने पर शेष में ५, और उन ५ का आधा करने पर २॥ रहते हैं। तो अ वर्ग वाला क वर्ग में २॥ मांगता है, पुनः २१ को उलटने पर १२ होते हैं उनमें आठ का भाग देने पर शेष में ४ रहते हैं। उनके आधे करने पर २ वसा रहते हैं; वर्षात् क वर्ग अ वर्ग के पास २ वसा मांगता है। यहां २॥ में से २ वाद करने पर आ। शेष रहता है।

| देगादार                     | <b>लेगादा</b> र |          |     |        |        |             |        |         |  |
|-----------------------------|-----------------|----------|-----|--------|--------|-------------|--------|---------|--|
| वर्ग                        | ग्र<br>१        | क<br>२   | च क | ਟ<br>४ | त<br>५ | <b>ታ</b> ሌላ | य<br>७ | হা<br>দ |  |
| " म्र — १<br>" त — <b>५</b> | शा              | ٩        | રાા | m      | इ॥     |             | oll    | १       |  |
| " क — २<br>" थू — ६         | રાા             | ą        | ३॥  | 0      | oll    | १           | \$11   | २       |  |
| "च-३<br>"य-७                | ३॥              | 0        | oll | १      | शा     | ર           | રાા    | nv      |  |
| "ट-४<br>"श-इ                | oli             | <b>?</b> | १॥  | २      | રાા    | ₹           | ३॥     | 0       |  |

#### गणों के विपम में विवेचन:---

देवस्सिगा पुगा पुस्सा,
करसाइमिगाणुसवगारेवइग्रा ।
मणुग्र तिपुव्वतिउत्तर,
रोहिग्गी भरगी ग्र ग्रहा य ।। १०० ।।
कित्तिग्र विसाह चित्ता,
घिगिजिट्ठाऽसेसितिन्न दुग रक्खा ।
सगगौ पीई नरसुर,
मज्भा सेसा पुगो ग्रसुहा ।। १०१ ।।

ध्रविनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्स, स्वाति, मृगसर, अनुराधा, श्रवण, श्रीर रेवती नक्षत्रों का देवगण है। तीन पूर्वा. तीन उत्तरा, रोहिणी, भरणो श्रीर आर्द्रा नक्षत्रों का मनुष्यगण है। कृतिका विशाखा, चित्रा, घनिष्ठा, द्विक (घ० श०) ज्येष्ठा द्विक् (ज्ये॰ मू०) श्रीर श्रश्लेषा द्विक् (ग्र० म०) नक्षत्रों का राक्षस—गण है। इनमें साध्य साधक के नक्षत्रों का एक ही गण हो तो प्रोति रहती है। मनुष्य-गणा तथा देवगणा में मध्यम प्रोति रहती है। श्रीर शेष गणों में श्रश्लम । श्रर्थात् देव तथा राक्षस या मनुष्य और राक्षस गण में अशुभ है। उदयप्रभसूरि के मत में देवगण के साथ राक्षस गण का वैष श्रीर मनुष्यगणा हो तो दोनों में से एक की मृत्यु होती है।

किंतु यदि शुभराशिक्तट, ग्रहमंत्री, श्रड्ट योनि ग्रीर गीण रूप में मनुष्यगण हो तो मुख्य का राक्षस - गण भी श्रेष्ठ है।

गणचक

| _    |       |        |                                                        |                                                |                                                        |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |       |        | साधक देव<br>श्र. मृ. पु. पु. ह.<br>स्वा. श्र. श्र. रे. | साधक मनुष्य<br>भः रो॰ श्राः<br>पूर्वाः उत्तराः | साधक राक्षस<br>कृ. श्ले. म.<br>चि. वि. ज्ये. मू. ध. श. |
| •    | साध्य | देव    | अति प्रीति                                             | मध्यम प्रीति                                   | वैर                                                    |
|      | साघ्य | मनुष्य | मध्यम प्रीति                                           | श्रति प्रीति                                   | मृत्यु                                                 |
| **** | साध्य | राक्षस | वैर                                                    | मृत्यु (शुभ)                                   | वति प्रीति                                             |
|      |       |        | •                                                      |                                                |                                                        |

कार्य द्वार:-

सामान्य रोति से हरएक कार्य में ग्रुभ मास ग्रुभ पक्ष तिथि, करण, नक्षत्र और देखना चाहिये। फिर भी नक्षत्र हरएक कार्य में देखना पड़ता है। ग्रतः कार्य द्वार में विशेषकर नक्षत्र-शुद्धि ही दिखाई गई है।

यहाँ प्रयम विद्यारम्भ का वार तथा नक्षत्र कहते है :--

गुरु बुहो श्र सुक्को श्र,
सुन्दरा मिंक्समो रवी।
विज्जारंभे ससी पावो,
साणी भोमा य दारुणा ॥ १०२॥
मिंगसिर - श्रद्दा - पुस्सो,
तिन्ति उ पुक्वा उ मूलमस्सेसा।
हत्थो विज्ञाइ तहा दस,
बुड्ढिकराइं नासास्स ॥ १०३॥

विद्यारम्भ के लिए गुरु तथा बुध एवं शुक्र सुन्दर है। रिव सध्यम है, सोम दुष्ट है, शनि और मङ्गलवार दारुण है। मृगशर, ग्रार्झा, पुष्य, तीन पूर्वा, मूल, ग्रश्लेषा, हस्त ग्रीर चित्रा ये दस नक्षत्र ज्ञान की वृद्धि करने वाले हैं।

नारचन्द्रानुसार:-

विद्यारम्भे गुरुः श्रोब्ठो, मध्यमौ भृगु भास्करौ । मरग् मन्दभौमाभ्यां, नो विद्या बुधसोमयोः ॥ १॥ विद्यारम्भ में गुरु श्रोष्ठ है, शुक्र श्रीर रिव मध्यम है, शिन श्रीर मङ्गल से तो मृत्यु की सम्भावना होतीं है। बुध श्रीर सोम वार को विद्या चढ़तो ही नहीं है।

वृहत्-ज्योतिष सारा:--

"विद्यारम्भः सुरगुरुसितज्ञै श्विमण्टार्थदायी ।"

गुरु, शुक ग्रौर बुध को किया हुग्रा विद्यारम्भ ग्रिभिष्ट देने वाला होता है।

श्री उदयप्रभसूरि के मत में:-

श्रनुकम से सातों वार विद्यारम्भ में :— ग्रायुष्य, जड़ता, मृत्यु, लक्ष्मी, बुद्धि, सिद्धि ग्रौर मृत्यु देने वाले हैं ।

नक्षत्रों के विषय में सूरिजी का मत है:-

मृगशिय, आद्री, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपद, मूल, अश्लेषा, हस्त और चित्रा ये दस नक्षत्र ज्ञान की वृद्धि करने वाले हैं।

स्थानांगसूत्र में भी ज्ञान पढ़ाने के लिए इन्हीं नक्षत्रों को श्रेष्ठ कहा गया है।

नारचन्द्र में :---

विद्यारम्भोश्विनी मूल – पूर्वासु मृगपञ्चके । हस्ते शतभिषक्स्वाति – चित्रासु श्रवराद्वये ।। १ ।।

म्रश्विनी, मृगशर, आद्री, पुनर्वसु, पुष्य, भ्रश्लेषा, पूर्वाफाल्गुनी, इस्त, चित्रा, स्वाति, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ग्रीर पूर्वाभाद्रपद ये सीलह नक्षत्र शुभ है। मुहूतं-चिन्तामिए। में लाद्रा-नक्षत्र के ग्रतिरिक्त पन्द्रह नक्षत्र है। मतान्तर से ध्रुव, मैंत्र श्रीर रेवती नक्षत्र शुभ कहे हुए है।

ज्ञान - प्राप्ति के लिए:-

दोनों पक्षों की २-३-५-६-१०-११ ग्रीर १२ तिथियां शुभ हैं।

वर्ज्य तिथियों के लिए नारचन्द्र में कहा है:-

पूर्शिमायाममावास्याम् श्रष्टभ्यां च चतुर्दशौ ? सप्तभ्यां च त्रयोदश्यां, विद्यारम्भे गलग्रहः ।। १ ।।

पूनम, श्रमावस्या. श्रष्टमी, चौदस, सप्तमी, श्रोर तेरस इन दिनों में यदि विद्यारम्भ करें तो गला श्रटक जाता है। मृहूर्त – चिन्तामणिकार:—

वालक पाँच वर्ष का हो तो उत्तरायण में २-३-५-६ १०-११ श्रीर १२ तिथि के दिन सोम, बुघ, गुरु श्रीर शुक्रवार को ग्रश्विनी, श्राद्री, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति. श्रनुराघा. श्रवण श्रीर रेवती नक्षत्र में तथा स्थिर लग्न में लिपि का प्रारंभ करना चाहिये।

शतद्वयेऽनुराधाऽऽर्द्रा - रोहिग्गी - रेवती - करे । पुष्य - जीवे बुधे कुर्यात्, प्रारम्भं गिगतादिषु ॥१॥

शतिभवा पूर्वाभाद्रपद, अनुरावा, आर्द्रा, रोहिणी, रेवतो, हस्त ग्रीर पुष्य नक्षत्र में गुरु, ग्रीर बुधवार को गणित ग्रादि प्रारम्भ करना चाहिये। रोहिण्यां पञ्चके हस्ते, पुनर्भे मृगभेऽश्विन । पुष्ये शुक्रोज्यविद्वारे, शब्दशास्त्रं पठेत् सुधीः ॥ १ ॥

बुद्धिशाली व्यक्तियों को रोहिणी, पंचक, हस्त, पुनर्वसु, मृग-शर, श्रश्विनी श्रीर पुष्य नक्षत्र में गुरु, शुक्र या बुववार को व्याक-रण पढ़ना चाहिये।

मृदु, भ्रुव, क्षिप्र, ग्रोर चर नक्षत्र में गुरु या बुघ वाला नक्षत्र, तथा सौम्य ग्रह वाला दशम स्थान हो तत्र शिल्प तथा विद्या का प्रारम्भ करनो चाहिये ।

नृत्यारम्भ पुष्य, उत्तराफालगुनी, हस्त, अनुराधा, ज्येष्ठाः उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठाः शतिभवा, उत्तराभाद्रपद, और रेवती नक्षत्र तथा अनुकूल चन्द्र हो तो शुभ है।

हेमहंसगिएाजी के मत में :-

लग्न में बुध हो, गुरु की हिण्ट में बुध की राशि में चंद्र हो, चतुर्थ में सौम्य ग्रह हो, तो नृत्य ग्रीर काव्य का प्रारम्भ करना चाहिये।

शुभ ग्रह उदय में हो, पापग्रह उदय के न हो श्रीर बुध की राशि में चन्द्र हो तो मन्त्रादि करने चाहिये।

श्रतरात्रये मघा पूर्वा - ऽनुराधा-रेवतीत्रये । पुनर्भे स्वातिमे सूर्ये, शुक्रे जैनागमं पठेत् ।। १ ।।

श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद, अनुराघा, रेवती, ग्रश्विनी, भरणी, पुनर्वसु ग्रौर स्वाति नक्षत्र में तथा शुक्र एवं रविवार को जैनागम पढ़ना चाहिये।

लोचनक्षत्र:--

पुरान्वसु भ्र पुस्सो भ्र, सवराो भ्र धरिगट्टिया । एएहि चर्डाह रिक्खेहि, लोग्नकम्मारिग कारए ॥१०४॥ कित्तिग्राहि विसाहाहि, महाहि भररागेहि भ्र । एएहि चर्डाह रिक्खेहि, लोग्नकम्मारिगवज्जए ॥१०४॥

पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, श्रीर धनिष्ठा इन नक्षत्रों में लोच कर्म करना चाहिये। कृत्तिका, विशाखा, मघा और भरणी इन ४ नक्षत्रों में लोच – कर्म का त्याग करना चाहिये। नये बालक या नव—दीक्षित शिष्य के क्षीर या लोच कराना हो तो इन नक्षत्रों का ध्यान करना चाहिये।

गणि-विद्या-प्रकीर्एा में कहा है:--

प्रथम लोच या क्षीर में २-३-४-७-१०-१०-११-१२-१३
तिथि सोमवार, बुघ, गुरु श्रीर शुक्रवार, अध्वती और मृगशर, पुन-वंसु पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, श्रवरा, धनिष्ठा, शतिभवा श्रीर रेवतो नक्षत्र, शुभ तारा हो तो शुभ है। क्षीर में रिक्ता तथा श्रमावस वर्जित है। तारा शुद्ध हो उस दिन क्षीर करना चाहिये।

मुहूर्त - चिन्तामिंगा में भी कहा गया है:-

कर्क, कन्या घन और कुम्भ का सूर्य हा तब जन्म - मास में जन्म - नक्षत्र मे, देवपूजा के दिन तथा अभिषेक के दिन भी क्षीर-कर्म वर्जित है।

वृहत् ज्योतिषसार में कहा है :--

राजा के धीर के लिए श्रीज्यवप्रभगृति कहते हैं:-

राजा को पाँचवं - पाँचवं दिन, गुम तारा में, तया गुम काल होरा में, इमश्रुकर्म कराना चाहिये। तथा नक्ष-भौर के लिए सीर के नक्षत्र, रवि के श्रतिरिक्त श्रोर प्रत्येक की गुम है।

श्रव कर्णवेष श्रीर राजा के दर्शनों का नक्षत्र कहा जाता है:—

मिग-ग्रणु-पुरा पुस्सा जिट्ट-रेब-ऽस्सिरागिग्रा । सवरा - कर - सचित्ता सोहराा कणावेहे । कर - सवरा -ऽणुराहा रेव - पुस्स -ऽस्सिरागिग्रा, मिग - घरा - घुव - चित्ता दंसरो भूवईरां ।। १०६ ॥

कर्णवेध में मृगशिर, अनुराधा, पुनवंसु, पुष्य, ज्येष्ठा, रेवती, श्रिविनी, श्रवण, हस्त श्रीर चित्रा नक्षत्र शुभ हैं। तथा राजा के दर्शन में हस्त, श्रवण, श्रनुराधा, रेवती, पुष्य, श्रिविनी, मृगशिर, धनिष्ठा, ध्रुव श्रीर चित्रा नक्षत्र श्रेष्ठ हैं। वालक या मृतिराज को कर्णवेध कराना हो तो उपरोक्त नक्षत्र है।

उदयप्रभसूरिः—कर्णवेध में धनिष्ठा तथा तीन उत्तरा तथा मृह्तं चिन्तामणि में रोहिणी, मूल, शतिभवा, स्वाति तथा तीन उत्तरा नक्षत्रों को भी स्वीकार किया है । यहाँ नक्षत्रों की सिद्धि ग्रत्य-न्तावश्यक मानो गई है ।

## म्रारम्भसिद्धि के म्रनुसार :--

सौम्यग्रह तीसरे या ग्यारहवें भुवन में हो और सौम्यग्रह की हिष्ट क्रूरग्रह से रहित शुभलग्न स्थान में जाती हो तो कर्णः वैघ शुभ है।

### सूरिजी के अनुसार:-

नृप - दर्शन में ग्रश्विनी, रोहिग्गी, मृगशिर, पुष्य, हस्त, वित्रा, ग्रनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, तीन उत्तरा, ग्रौर रेवती नक्षत्र शुभ है।

#### वस्त्र - धारण के वार:--

## सूरे जिण्णं ससी श्रद्दं, मिलणं सिंग्धारिश्रं। भोमे दुक्खावहं होइ, वत्थं सेसेहि सोहणं॥ १०७॥

रिववार को धारण किया हुम्रा वस्त्र शीध्र ही जीर्ए हो जाता है, सोमवार को श्रार्द्र होता है । शनिवार को धारण किया वस्त्र मिलन रहता है । मङ्गलवार को दुखदायक है तथा शेष वारों में धारण किया हुम्रा वस्त्र श्रोष्ठ है ।

## वृहज्जोतिष सार के अनुसार:--

शुक्रवार को पहिना हुग्रा वस्त्र प्रिय सङ्गम के लिए होता है। विविध रङ्गों के लिए ग्राचार्यों का मत है कि मंगल ग्रादि छः वारों में क्रम से लाल, हरा, श्वेत, श्वेत, श्वेत, श्वाम ग्रीर पीला वस्त्र पहनना शुभ है। तथा बुच, गुरु ग्रीर शुक्रवार को हरएक रंग के नये वस्त्र पहिने जा सकते है। नई कम्बल धारण करने में रिव भी थे क है। नये वस्त्रों के लिए दग्वा तिथि ग्रिगुम है। तथा १ - २ - ३ - १३ - १५ ग्रित शुभ हैं।

श्री उदयप्रभसूरि के मत में :--

ग्रदिवनी प्रादि नदात्रों में वस्त्र घारण करें तो जनुकम ते १ नष्ट वस्तु की प्राप्ति, २ मृत्यु, ३ ग्रग्नि—दाह, ४ ग्रयंसिद्धि, ५ मूपक भय, ६ मृत्यु, ७ घन प्राप्ति, ८ घन प्राप्ति, ६ होक, १० मृत्यु, ११ राज भय, १२ संपत्ति १३ कार्य-सिद्धि, १४ विद्या प्राप्ति, १५ मिण्टान्त, १६ प्रीति. १७ मिन्न-प्राप्ति, १८ वस्त्र-हरण, १६ जल में नाश, २० रोग, २१ ग्रति मिष्ट भोजन, २२ नेत्र—व्याधि, २३ घान्य प्राप्ति, २४ विष-भय, २५ जलभय, २६ घन-प्राप्ति, २७ रतन - प्राप्ति इस प्रमाण से फल प्राप्ति होती है।

सीभाग्यवृती स्त्रियों के लिए ग्रलङ्कार तथा लाल वस्त्रों के के लिए भङ्गल, बुध ग्रीर शुक्रवार तथा ग्रहिवनी, हस्त, चित्रा. स्वाति, विशाखा, ग्रनुराधा, धनिष्ठा ग्रीर रेवती नक्षत्र ही शुभ है। वृहत्कल्पसूत्र की वृत्ति में कहा है:

गच्छ के योग्य वस्त्र की एपणा के लिए निकले हुए साष्ठ्र को यदि प्रथम फटा हुआ, जला हुआ, मिट्टी आदि से घूसरित ही तो उसके तीन आड़े तथा तीन खड़े भाग करना चाहिये जिससे उसके नौ भाग हा जाय। उनमें अनुक्रम से १ देव २ असुर ३ देव ४ मनुष्य १ राक्षास ६ मनुष्य ७ देव = असुर ६ देव को स्यापना करनो चाहिये उसका फल इस प्रकार है :--

देवेसु उत्तमो लाभो, माणुसेसु श्र मिक्समो। श्रमुरेसुश्र श्र गेलन्नं, मरएां जाएा रक्खसे।। १।।

यदि वह जला हुग्रा या फटा हुग्रा वस्त्र का भाग देव के अंश में हो तो उसके मालिक को उत्तम लाभ मिलता है। मनुष्य के ग्रंश में मध्यम लाभ मिलता है, श्रसुर के ग्रंश में रोग होता है ग्रीर राक्षस के ग्रंश में मृत्यु होती है। "लल्ल" का भी यही मत है।

उदयप्रभसूरि के मत में—इसके श्रतिरिक्त वस्त्र किनारे से जल जाय तो अशुभ गिनना चाहिये।

छोटे वालकों को वस्त्र धारण करवाने के लिए यदि प्रथम वस्त्र पहनाना हो तो १ – २ - ३ – ५ - ७ - ११ – १३ तिथियाँ, सोम बुध, गुरु, रानी, अश्विनी, रोहिणी, हस्त, अश्चेषा, विशाखा, तीन उत्तरा और रेवती श्रेष्ठ है।

प्रथम नव पात्र का उपयोग लेने के लिए:-

मिग-पुस्स-ऽस्सिग्गी हत्था-ऽणुराहा चित्त-रैवई। सोमो गुरु श्र दो वारा, पत्तवावरगे सुहा ॥ १० ॥

मृगशर, पुष्य, भ्रविवनी, हस्त, श्रनुराघा, चित्रा, तथा रेवती नक्षत्र, तथा सोम एवं गुरु दो ये वार पात्र का प्रयोग करने के लिए श्रोष्ठ हैं। कहीं बुघ, स्वाति ग्रीर श्रवण नक्षत्र भी श्रोष्ठ कहे गये हैं। वस्तु - नष्ट प्राप्ति के नक्षय :--

जामाइमुहा चड चड, श्रिसिगाई कागा चिपड सज्जंघा। दुसु वत्त जाइ सज्जे, श्रंधे लट्भइ गयं चत्यु ॥ १०६॥

चोरी में गई वस्तु को देखने को रोति:— ग्रहिवनी, भरणी, ग्रादि चार-चार नक्षत्रों को अनुकम से काणो, चीवड़ा (वक्रहिष्ट) देखता श्रीर अन्व ये संज्ञाएँ दो गई है। श्रयांत् एक-एक संज्ञा में सात सात नक्षत्र गिने गये हैं, इन्हें दक्षिणादि मुख वाला करना चाहिये। श्रयवा काण, वक्रहिष्ट, देखते श्रीर अन्धे नदात्रों में गई हुई 'वस्तु को अनुक्रम से दक्षिण, पश्चिम, उत्तर श्रीर पूर्व दिशा में वस्तु गई है ऐसा समभना चाहिये। काणे नक्षत्र में गई वस्तु प्रयत्न करने पर मिलेगी। वक्षहिष्ट में गई वस्तु मिलने की लाशा रहती है, वस्तु की सूचना मिल जातो है। दिखते नक्षत्र में गई वस्तु मिलती ही नहीं, और अन्धे नक्षत्र में गई वस्तु भी नहीं मिलती।

'वृहत्ज्योतिष सार' में लिखा है :--

अन्धे, काएो ग्रीर चिल्ल नक्षत्र में गई वस्तु ग्रनुकम से शीघ्रता से, तीन दिन में ग्रीर चोंसठ दिन में मिलती है।

नष्ट प्राप्ति का ग्रन्य प्रमाण :-

रविरिक्खा छुब्बाला, बारस तरुगा नव परे थेरा। थेरे न जाइ तरुगो - हि जाइ बाले भमइ पासे ॥११०॥

रिव नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गिनना चाहिये इनमें पहले के छः नक्षत्र बाल नक्षत्र है। इसमें चोरी गई वस्तु पास की भूमि में है, स्थान पर नहीं है श्रीर बहुत दूर भी नहीं गई है। बाद के बारह नक्षत्र युवा हैं, इनमें चोरी गई वस्तु चली ही जाती है और श्राने को सम्भावना नहीं है तथा श्राखिरी नो नक्षत्र वृद्ध हैं, वृद्ध नक्षत्र में गई चीज वापस श्रा जाती है।

श्रीनारचन्द्रसूरि संवृत्ति प्रश्नशतक के अनुसार-

तास्कालिक लग्न कुण्डली या प्रश्न कुण्डली को देखना चाहिये, लग्नेश से वस्तु के स्वामी का, धनपति के ऊपर, चोरी गई चीज की आकृति का, धातु आदि का, धनेश के साथ के ग्रहों से ग्रहों की संख्या का, ग्रब्टमेश वाले भुवन पर चीर का नाम, लग्न तथा लग्नेश ऊपर दिशा का ज्ञान होता है। ये चारों ग्रह पूर्वार्ध कुण्डली में हो तो वस्तु गाँव में है तथा उत्तरार्ध में हो तो वस्तु गाँव के वाहर है तथा उन चारों में जो बलवान हो उस पर देश, स्थान, घर या गाँव के ग्रन्दर या वाहर है। यह समफना चाहिये।

स्थिर लग्न हो, धनेश पुष्ट हो, अष्मेश निर्बंत हो तो वस्तु कहीं भूल से रखी गई है। किन्तु चर लग्न हो अन्य भी विपरीत हो तो चीज घर में नहीं है। फिर अष्टमेश लग्न में हो, लग्न केन्द्र और लग्नेश शुभ ग्रह वाला हो, लग्नेश लग्न या केन्द्र हो, शुभ ग्रह आठवें या वारहवें नहीं हो तो अवश्य चीज पुनः प्राप्त होती है। लग्नेश और केन्द्र क्रूर ग्रह वाले हों या अष्टमेश सौम्य ग्रह के साथ हो तथा सौम्य ग्रह के साथ केन्द्र ग्रह में पड़ा हो या मृत्यु और व्यय के अतिरिक्त भुवनों में क्रूर ग्रह पड़े हों तो वस्तु जाती है। किन्तु अष्टमेश सातवें भुवन में हो तो चोर की मृत्यु होगई है ऐसा जानना चाहिये।

चोर प्रश्न में वारह भुवन के चोर अनुक्रम से— गृहपित, भंडारी, भाई, माता, पुत्र, शत्रु, स्त्री, चोर, पूज्य, राजा, नौकर और रसोइया है।

|              |          |       | वस्तु प्राप्ति  | वार योगे          |      | रोग  | -            |
|--------------|----------|-------|-----------------|-------------------|------|------|--------------|
| नक्षत्र      | नेत्र    | दिशा  | वर्ष + दिन      | रोग. पीड़ा दित    | पाद१ |      | पाद३         |
| श्र∙         | का०      | द०    | मिलती है        | सो० शु∙ २१        | १०   | છહ   | <b>३२</b>    |
| भ०           | चि∘      | प०    | ३ दिन में मिलती | र०बु०श०मृ०        | ٤    | 0    | 0            |
| कु०          | दे॰      | उ०    | घीरे-घीरे       | गुरु २८           | ५०   | १०   | 0            |
| रो०          | ग्रा०    | पू॰   | तुरन्त          | হা০ ৩             | 3    | १३   | १०           |
| मृ॰          | का०      | द०    | कम              | ऋूर मृत्युज       | ૭    | १३   | १०           |
| श्रा॰        | चि०      | प०    | खोजने से        | मं ० शु • मृत्युज | १५   | ृश्च | 38           |
| पू॰          | दे०      | उ०    | नहीं            | सो० शु॰ मृत्युज   | ४५   | હ    | २५           |
| पु०          | श्रा     | पू•   | मिले            | र०बु॰श० २५        | ဖ    | १२   | २१           |
| श्र∘         | का       | द०    | नहीं            | सो॰ शु० १६        | 3    | •    | <b>ል</b> ሺ   |
| म०           | ची       | प०    | मिले            | र०बु०श०१३+मृ      | 9    | २०   | 0            |
| पु०          | दे०      | उ∘    | नहीं ही         | सो॰ गु० ११        | १३   | و    | •            |
| ত ত          | श्रा     | ू पू  | तु +२५          | सो० शु० २५        | १४   | ט    | 5            |
| ह०           | का       | ० द०  | व-३+६०+३        | २० बु० श० १०      | 5    | ४    | ሂ            |
| (च           | चि       | ० प०  | ३०+व-१          | सो० गु० १७        | 3    | 8    | १०           |
| स्व          | ा. दे    | ্ভ    | ४- - न          | र० बु० श० १०      | १०   | १२   | •            |
| वि           | ०   ग्रा | ० पू० | 8               | र० श० १४          | ४८   | १२   | રપ્ર         |
| ऋ            | ·   का   | ० द०  | ३+१०+१४         | बु० १७            | 9    | १५   | •            |
| <b>ज्</b> रे | ि चि     | प०    | व-१+३०+३        | गु॰ ३२-1-मृ०      | ४५   | १६   | , <b>0</b> 3 |
| मू           | देव      | ত বি  | कदापि नहीं      | र० शो• श०(७)      | १५   | 0    | 0            |

| पू०             | ग्राः | ď۰  | शीघ          | सो० वु० ५+१•  | 03 | १६ | 0  |
|-----------------|-------|-----|--------------|---------------|----|----|----|
| उ∘              | का.   | द०  | १५+२४        | गु० २०        | १५ | १२ | २० |
| श्रo            | चि.   | чо  | नहीं         | र० बु० २०     | ×  | ×  | ×  |
| প্স০            | दे०   | ंड० | नहीं         | र० मं० मृत्यु | હ  | २० | १६ |
| ्घ <sub>ः</sub> | ग्रो० | पू० | न+मिले       | र० मं० (१५)   | २७ | २० | 3  |
| হা৹             | का.   | द०  | रद           | शु॰ गु॰ द     | 5  | १८ | १६ |
| पू॰             | चि.   | प०  | तुरन्त       | र० मं० १०     | 3  | 0  | १२ |
| ত ০             | दे०   | उ०  | <b>न</b> हीं | सो० वु० २५    | १० | २० | २० |
| रे०             | ग्रो. | पू॰ | १८           | गु०शु०१५+(१५) | 4  | ६३ | 0  |

# चोरी श्रौर रोग ज्ञान चक समाप्त

# रोग शांति दिन

|       | प्रहर १ | प्रहर २ | प्रहर ३ | प्रहर ४ | शांत |
|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 双•    | પ્ર     | o       | Ę       | ₹\$     | 3    |
| भ०    | 9       | २०      | . &     | १४      | . ११ |
| क्रु० | १५      | १८      | २२      | २७      | . 8  |
| रोहि  | १७      | m' ·    | ૨ૄ      | 0       | હ    |
| मृo   | २२      | 3       | n       | 38      | ३०   |
| য়া০  | 88      | ₹३      | . 0     | २३      | मृ॰  |

| [315]       |      |             |            |             |                  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------|-------------|------------|-------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| पू॰         | १७   | १५          | 3          | v           | 0                |  |  |  |  |  |  |
| ão          | २३   | 1 2 2       | २०         | 55          | b                |  |  |  |  |  |  |
| গ্নত        | 3    | 3           | રપ્        | <b>१</b> 5  | Į                |  |  |  |  |  |  |
| म०          | २६   | ३           | <b>१</b> ७ | 2,0         | २०               |  |  |  |  |  |  |
| पु०         | २०   | २७          | <b>१</b> ५ | 78          | <b>7</b>         |  |  |  |  |  |  |
| ব৹          | 0    | <b>१</b> •  | o          | 38          | 6                |  |  |  |  |  |  |
| ह०          | २३   | १५          | ૭          | 0           | १५               |  |  |  |  |  |  |
| चि०         | ११   | १३          | ર્પ્       | <b>\$</b> £ | ११               |  |  |  |  |  |  |
| स्वा.       | રહ   | ₹0          | १७         | २२          | <del>- 7</del> 2 |  |  |  |  |  |  |
| वि.         | २३   | 38          | <b>२</b> ३ | २३          | १५               |  |  |  |  |  |  |
| श्रश्ले     | રપ્ર | २१          | <b>₹</b> ⊑ | ₹३          | +                |  |  |  |  |  |  |
| ज्ये०       | १७   | <b>\$</b> * | 0          | ३३          | मृ               |  |  |  |  |  |  |
| मू∙         | 0    | २३          | ٤          | १४          | E                |  |  |  |  |  |  |
| पू०         | १५   | ХĘ          | १८         | <b>8</b> £  | मृ               |  |  |  |  |  |  |
| ব•          | १५   | १७          | ११         | ٥.          | ą.               |  |  |  |  |  |  |
| प्र॰        | +    | +           | +          | +           | +                |  |  |  |  |  |  |
| 'শ্ব ০      | १४   | ₹0          | 83         | 88          | ११               |  |  |  |  |  |  |
| घ०          | 38   | 0           | २३         | ₹0          | १४               |  |  |  |  |  |  |
| হা <b>০</b> | २४   | •           | 3          | 28          | 88               |  |  |  |  |  |  |
| पु०         | ₹ ₹  | १५          | . १८       | ₹ <b> </b>  | मृ               |  |  |  |  |  |  |
| ਰ <b>੦</b>  | २७   | १२          | २३         | 88          | ်                |  |  |  |  |  |  |
| ₹०          | १५   | 38          | 0          | २०          | +                |  |  |  |  |  |  |

सपेंदंश विप के लिए कहा है:--

विसाहा कित्तिश्रा--ऽस्सेसा, मूलऽद्दा भरगी महा । एयाहिं श्रहिगा दहो, कठ्ठेगावि न जीवइ ॥ १११॥

विशाखा, कृत्तिका, ग्रश्लेषा, मूल, ग्राद्रा, भरणी और मधा में जिसको साँप ने काटा हो, वह कष्ट से भी ग्रर्थात् किसी भी उपाय से जीवित नहीं रहता । विवेकविलास में तो ग्रश्विनी, रोहिणी, तीन पूर्वा ५ - ६ - ६ - १४ ग्रीर ०)) तिथियाँ, रिव, मङ्गल ग्रीर शनिवार प्रातः सायं की संघ्या तथा संकांतिकाल में सपदंश हुग्रा हो तो मृत्युयोग होता है।

रोग - शान्ति के नक्षत्र:--

पुरा - पुस्स - उफा - उभ - रो—
हिर्गाहि रोगोवसम सत्त दिर्गे ।
मूल - स्सिगि-कित्ति नवमें,
सवरा-भरिग-चित्त-सयभिसेगदसे ।।११२।
धिरा - कर - विसाहि पक्ले,
मह वीसइमे उषा - मिगे मासे ।
ग्रणुराह - रेवइ चिरं,
तिपुब्व-जिट्ठ-ऽद्द-ऽसेस-साइ मिइ ।।११३।।

पुनर्वसु पुष्य, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराभाद्रपद ग्रीर रोहिग्गी में व्याधि हुई हो तो सात दिन में, मूल ग्रहिवनी, कृत्तिका में व्याधि

हुई हो तो नौ दिन में श्रवण, भरणो चित्रा ग्रीर शतिमपा में व्यापि हुई हो तो ग्यारह दिन में, धनिष्ठा हस्त ग्रीर विशासा में व्यापि हुई हो तो पन्द्रह दिन में, मधा में बीस दिन में. उत्तरा-पादा ग्रीर मृगवर में व्यापि हुई हो तो एक मास में तथा श्रनु-राधा और रेवती में रोग हुआ हो तो चिरकाल में उसकी शान्ति होती है। किंतु तीन पूर्वा (पूर्वा काल्गुनो, पूर्वापादा, पूर्वाभाद्रपद) ज्येष्ठा आर्द्रा, अश्लेषा या स्वाति में व्याधि हुई हो तो उसकी मृत्यु ही हो जाती है।

चरलहु मिउ मूले रोगिनन्नास हैउ, हवइ खलु पउत्तं श्रोसहं वाहिश्राणं । भिगु-सिस-पुरा-जिट्ठा -ऽस्सेस-साइ महाहि, न य कहिब बिहेयं रोगमुत्ते सिरागरां ॥ ११४ ॥

चर, लघु, मृदु और मूल नक्षत्रों में रोगो की ग्रीपिय दो हो तो वह रोग के नाश का हेतु बनती है। ग्रीर रोग - मुक्त पुरुष को किसी भी प्रकार से युक्तवार, सोमवार, पुनर्वसु, ज्येष्ठा श्रश्लेपा, स्वाति ग्रांर मधा नक्षत्र में स्नान नहीं करना चाहिये।

आरम्भिसिद्धि के मत में जातकोक्तिरिस्ट योग न हो, आठवें स्थान में करूर ग्रह हो, छठे, सातनें और बारहवें स्थान में करूर ग्रह नहीं हो और सौम्यग्रह बलवान हो तब भौषध का सेवन शुभ दायक है।

श्रीउदयप्रभसूरिजी के मत में :--

यदि रोगी की प्रथम बार पानी से स्नान कराना हो तो सोमवार और शुक्रवार का त्याग करना चाहिये अन्य स्थान पर महा गया है—रिव, मङ्गल तथा शनि, विकिट, व्यतिपात, अशुभवंद्र

तथा ग्रज्ञ तारा रोगो के श्रम्यङ्ग स्नान के लिए वर्जित है।
मृत्युयोग के विषय में:—

नामनक्खतमिकदू, एकनाडीगया जया । तया दिर्गो भवे मच्चू , नन्नहा जिराभासिश्रं ।। ११४ ।।

जव नाम राशि का नक्षत्र, सूर्य ग्रीर चन्द्र एक राशि में भावे तब उस दिन मृत्यु योग होता है।

ग्रन्यत्र कहा है:— रोगो के जन्मनक्षत्र से एक नाड़ी में जब तक सूर्य रहे तब तक कब्ट रहा करता है। एक नाड़ी में चन्द्र हो तब ग्राठ प्रहर तक पीड़ा बनी रहती है।

ग्रारम्भसिद्धि के ग्रनुसारः<del>—</del>

तीसरी, पांचवीं ग्रीर सातवीं तारा में रोग हो तो ग्रित दुःख ग्रथवा मृत्यु होती है । तथा पूर्व कथित पूर्वीद नक्षत्रों का रोगी भी मृत्यु प्राप्त करता है ।

नारचन्द्रानुसार:-

जरणवरणरौद्रा बासवैन्द्री त्रिपूर्वा, यमदहनविशाला पापवारेण युक्ता । तिथिषु नवमी षष्ठी द्वादशी वा चतुर्थी । सहजमरणयोगौ रोगिणो मृत्युरेव ।। १ ।।

अवलेषा, शतभिषा, ग्राद्री, घनिष्ठा, ज्येष्ठा, तीन पूर्वा, भराषी, कृत्तिका ग्रीर विशाखा नक्षत्र हो साथ में क्रूर वार हो श्रीर तिथियों में नवमी, छठ, वारस, या चौथ हो तो सहज ही मृत्युयोग होता है।

नन्दा च वृश्चिके मेषे, भद्रा मिथुनककंयोः । कन्याराशी तथा जेया, एषा कालस्य षड्घटी ।। १ ॥ जया धनुःकुम्भितहे, रिक्ता तोलि वृषे तथा । पूर्णा मीनमकराभ्यां, कालोऽयं मुनिभाषितः ।। २ ॥

वृश्चिक तथा मेप में नन्दा तिथि हो, मिथुन, कर्क ग्रीर कत्या राशि में भद्रा तिथि हो तो उसकी छ: घड़ियां काल योग की होती हैं।

घनुष्य, कुम्भ श्रीर सिंह में जया हो, तुला तथा वृप में रिक्ता हो तथा मीन एवं मकर में पूर्णा हो तो भी काल योग है ऐसा मुनियों का मत है।

कालज्ञान में कहा गया है:--

नन्दा के मेप और वृश्चिक लग्न में, भद्रा के मिथुन तथा कन्या लग्न में, जया के कर्क तथा सिंह लग्न में, रिक्ता के वृप तथा तुला तथा कुम्भ लग्न में अथवा पूर्ण के मिथुन घन और मकर लग्न में कोई रोगी हुया हो तो उसके लिए 'विरुद्ध तिथि-पंचक' में कहा है:—

भौमकृत्तिकयोर्नन्दा, भद्रा च बुधनागयोः। जया गुरौ मधायां च, रिक्ता शुक्र धनिष्ठयोः।। १।। भरण्यां शनिवारे च, पूर्णाख्यतिथिपञ्चके। योगेऽस्मिन् ब्याधिष्टत्पन्नो, न सिध्यति कदाचन ॥२॥ भोम तथा कृतिका में नन्दा तिथि हो, बुध तथा ग्रश्लेषा में भद्रा तिथि हो, गुरु तथा मधा में जया तिथि हो, शुक्र तथा धनिष्ठा में रिक्ता तिथि हो तथा शनी एवं भरणी में पूर्णा तिथि हो तो इस प्रकार के तिथिपंचक में उत्पन्न हुई व्याधि किसी भो प्रकार साध्य नहों मानी जाती । \*

#### नारवन्द्र के अनुसार:-

रोगी की प्रश्नकुण्डली में या तत्कालिक लग्नकुण्डली में ६- - - १२वां स्थान निवंल हो तथा ग्रन्य स्थान पुष्ट हो ग्रथवा ६- - - १२वां स्थान निवंल हो, ग्रन्य स्थान पुष्ट हो या ६- - स्थान के पित तथा चन्द्र निवंल हो तथा १- १० - ११ स्थान के पित पुष्ट हो या १- १० भुवनपित पुष्ट हो, न्वें को पित अपुष्ट हो या पूर्ण चन्द्र या सौम्य लग्नपित सौम्यग्रह की हिष्ट या युति वालो राशि में हो तो रोगो जोवित रहता है। ६- - १२ भुवन तथा सेनापित पुष्ट हो, ग्रन्य निवंल हो ग्रथवा ६ - - स्थान के पित ग्रपुष्ट हो ग्रीस १- १० - ११ स्थान के पित ग्रपुष्ट हो या चन्द्र लग्नपित या सौम्येश ६ - - या १२ भुवन में पाप की हिष्ट में या कूर ग्रह के साथ हो तो रोगो जीवित नहीं रहता है।

नाड़ी चक्क के लिए:-

श्राई ग्रहा मिगं श्रंते, मज्भे मूलं पइड्डिग्रं। रविन्दुजम्मनक्खत्तं, तिविद्धो न हु जीवई ॥ ११६॥

प्रथम आर्द्रा अन्तिम मृगशर और मध्य में मूल नक्षत्र स्थापित करना चाहिये फिर सूर्य नक्षत्र चन्द्र नक्षत्र श्रोर जनमनक्षत्र

<sup>¥</sup>इस विषय में विशेष जानकारी के लिए योगशास्त्र चिदानन्द स्वरोदय, कालजान, जातकादि ग्रन्थ देखमे चाहिये।

इन तीनों का वेघ हो तो वह जीवित नहीं रहता । त्रिनाड़ी वाले सर्प को आकृति करनी चाहिये तथा तीनों रेखाग्रों को दवाये, इस प्रकार से सिद्धिरेखा में नक्षत्रों को स्थापित करना चाहिये उपरोक्त रीति से नक्षत्रों की स्थापना करनी चाहिये।

#### नाड़ी चक

| नाड़ो १<br>नाड़ी २<br>नाड़ी ३ | ग्रा॰ | पू॰ | उ०  | ग्र०  | ज्ये० | घ०   | হা৹ | <b>শ</b> ০ | कु ० |  |
|-------------------------------|-------|-----|-----|-------|-------|------|-----|------------|------|--|
| नाड़ी २                       | पू०   | म०  | ह०  | वि०   | मू०   | थ्र० | पू० | ग्र०       | रो॰  |  |
| नाड़ी ३                       | पु॰   | ঞ   | वि० | स्वा० | प्०   | ব৽   | उ०  | रे०        | मृ॰  |  |

फिर प्रत्येक नक्षत्रों पर इष्टकाल के ग्रह स्थापित कर देखना चाहिये, यदि रिव नक्षत्र, चन्द्र नक्षत्र ग्रीर नाम नक्षत्र एक ही पंक्ति में हा तो रोगी जिन्दा नहीं रहता।

यितवल्लभ में ग्रंतर ग्रन्तर से तीन – तीन नक्षत्र छोड़ कर श्राद्री ग्रादि तीन - तीन नक्षत्रों की सुलटी ग्रीर उलटी (विलोम) स्थापना से पन्द्रह नक्षत्रों का भुजङ्ग-चक्र करने की कहा गया है तथा नाड़ींचक दर्शाया गया है।

भुजंग चक

|   |       |                      |                      |                         |                                |                                                                                  | _                                                         |                                                                                                                                                     | r                                                                                                                                                   |
|---|-------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + |       |                      | स्वा                 | वि                      | अ                              |                                                                                  | रे                                                        | ग्र,                                                                                                                                                | ਮ,                                                                                                                                                  |
| १ | ग्रा. |                      | चि                   |                         | ज्ये                           |                                                                                  | ਚ                                                         |                                                                                                                                                     | कु                                                                                                                                                  |
| २ | વુ    |                      | ह                    |                         | मू                             |                                                                                  | पू                                                        |                                                                                                                                                     | रो                                                                                                                                                  |
| Ħ | g     |                      | उ                    |                         | पू                             |                                                                                  | श                                                         |                                                                                                                                                     | <del>빌</del>                                                                                                                                        |
| + | अ     | म.                   | वू                   |                         | ਚ,                             | श्र,                                                                             | घ,                                                        |                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                   |
|   | ९ २ म | १ आ.<br>२ पु<br>३ पु | १ आ.<br>२ पु<br>३ पु | १ आ. चि<br>२ पु<br>३ पु | १ थ्रा. चि<br>२ पु ह<br>३ पु उ | १     आ.     चि     ज्ये       २     पु     ह     मू       ३     पु     उ     पू | १ आ. चि ज्ये<br>२ पु ह मू<br>३ पु उ पू<br>+ अ म. पू उ, अ, | १     आ.     चि     ज्ये     उ       २     पु     ह     मू     पू       ३     पु     उ     पू     श       +     अ     म.     पू     उ     भ,     ध, | १     श्रा.     चि     ज्ये     च       २     पु     ह     मू     पू       ३     पु     च     श्र, ध,       +     अ     म.     पू     च     श्र, ध, |

# अक्षर चक्र

| ग्रक्षर         | राशि     | नक्षत्र  | योनि          | गरग    | नाड़ी | युजी | वर्ग | जाति           | स्वामी | तार |
|-----------------|----------|----------|---------------|--------|-------|------|------|----------------|--------|-----|
| ग्र             | मे       | कृत्ति   | मेप           | रा     | अं    | дc   | भ्र  | क्ष            | भी     | ą   |
| इ उ ए           | ন্ত      | 13       | मेप           | रा     | ",    | "    | 22   | वै             | য়ৢ    | ,,  |
| त्र्यो          | वृ       | रोहि     | सांप          | म      | 7.7   | ",   | ,,   | व              | 71     | ४   |
| काकी            | मि       | मृग      | ] , <b>11</b> | ोप     | म     | 23   | क    | गु             | मु     | ሂ   |
| · <del>•</del>  | मि       | ग्राद्वी | श्वान         | म      | ग्रा  | म    | ,,   | গু             | बु     | દ્  |
| के को           | मि       | पुन      | विल्ली        | पे     | "     | 77   | 21   | 22             | 37     | ও   |
| खा              | म        | अभि      | नेवला         | विद्या | +     | q    | 29   | वै             | হা     | +   |
| खी खु<br>वे वेा | म        | শ্বৰ     | वन्दर         | दे     | श्रं  | 4    | "    | वै             | 22     | ४   |
| ग गी            | म        | घनि      | सिंह          | रा     | म     | प    | "    | वं             | "      | ሂ   |
| गु गे           | कु.      | ;»       | "             | 13     | ,,    | "    | o    | गु             | 27     | 11  |
| गो              | कु.      | গ্র      | घोड़ा         | ेरा.   | आ     | 23   | 1,   | 27             | 11     | Ę   |
| घड              | मि       | ग्राद्वी | श्वान         | म      | ग्रा  | म    | 12   | গু             | ব্যি   | Ę   |
| चा ची           | -   "    | रेव      | हाथी          | दे     | अ*    | ď    | च    | न्ना           | गु     | 3   |
| चू चे चे        | मे       | ग्रदिव   | भ्रश्व        | दे     | वा    | पू   | 23   | क्ष            | मं     | १   |
| ्छ ज            | मि       | ग्राद्वी | श्वान         | ंम     | ग्रा  | म    | "    | शु             | बु     | Ę   |
| जा जी           | । म      | उ.पा.    | नेवला         | 甲      | वं    | प    | "    | वै             | য়     | ३   |
| जु जे ज         | ो म<br>! | ग्रभि    | "             | विद्या | +     | प    | ,    | ) <sub>1</sub> | 77 -   | +   |

| ল     | मी [ | उ-भा   | गाय    | ,,  | म     | प        | "        | न्ना | Ţ  | 5  |
|-------|------|--------|--------|-----|-------|----------|----------|------|----|----|
| टा टो | सि   | पू-का  | न्नहा  | Ħ   | 17    | म        | દ        | क्ष  | मू | २  |
| टू    |      |        |        |     |       |          |          |      |    |    |
| ਟੇ    | सि   | ड फा   | गाय    | म   | ग्रा  | ٠,       | 2        | क्ष  | नू | à  |
| टो    | क    | उ फा   | ,,     | म   | आ     | ,,       | ,,       | वै   | मु | 3. |
| ಕ     | क    | हस्त   | भंस    | ंस  | ग्रा  | ,,       | "        | 1,   | ,, | 8  |
| डा    | क    | पुष्य  | घंटा   | н   | म     | ,,       | ,,       | ন্না | नं | 5  |
| ढी डू | कर्क | श्रदले | विल्लो | रा  | यं    | ,,       | ,,       | न्ना | ,, | 3  |
| डे डो |      |        |        |     |       |          |          |      |    |    |
| ढ     | घन   | पुषा   | वन्दर  | म   | म     | <b>q</b> | ,,       | ধ    | गु | २  |
| ष     | क    | हस्त   | भॅस    | दे  | या या | म        | ,,       | वै   | बु | ४  |
| ता    | नु   | स्वाति | "      | दे  | अं    | म        | त        | गु   | गु | Ę  |
| तो तू | ,,   | विशा   | वाघ    | रा  | अं    | "        | ,,       | ,,   | গু | ø  |
| ते    |      |        |        |     |       |          |          |      |    |    |
| तो    | वी   | 1,     | 19     | ,,  | ۱,,   | "        | ۵۱ .     | न्ना | मं | "  |
| थ     | मी   | उभा    | गाय    | म   | म     | य        | त        | .,   | गु | 4  |
| द     | कु   | पूभा   | सिंह   | 13  | ग्रा  | ,,       | ,,       | গু   | হা | y  |
| दि    | मी   | ,,     | 97     | 21  | "     | 7)       | 1,       | न्ना | गु | ૭  |
| ষ্ণ   | ,,   | उभा    | गाय    | ,,  | म     | 91       | <b>,</b> | ,,   | ,, | 5  |
| दे दो |      | रेवती  | हाथी   | तेष | ग्र'  | ρć       | 1,       | n    | गु | 3  |
| घ     | ध    | पूषा   | वन्दर  | म   | म     | प        | ,,       | क्ष  | गु | ર  |

| न नी   | वी    | ग्रनु    | हिरग   | दे      | म      | म  | ,,  | न्ना | मं | 5 |
|--------|-------|----------|--------|---------|--------|----|-----|------|----|---|
| नू ने  |       |          |        |         |        |    |     |      |    |   |
| नो     | ٠,    | ज्येष्ठा | ,,     | रा      | ग्रा   | प  | ,,  | ,,   | "  | ٤ |
| पा पी  | क     | उफा      | गाय    | म       | आ      | म  | प   | वै   | बु | Ą |
| पू     | क     | हस्त     | भेंस   | दे      | भ्रा   | म  | ч   | वै   | बु | 8 |
| पे पो  | क     | चित्रा   | वाघ    | रा      | म      | ,, | ,,  | "    | ,, | ሂ |
| फ      | घ     | पूषा     | वन्दर  | म       | म      | प  | .,  | क्ष  | गु | २ |
| वा बी  | वृ    | नेहिणी   | साँप   | म       | ग्र    | पू | ٠,  | वै   | যু | ४ |
| बू     |       |          |        |         |        |    |     |      |    |   |
| वे वो  | बृ    | मृग      | सांप   | दे      | म      | पू | ,,  | 11   | ,, | ሂ |
| भा भी  | घ     | मूल      | कुत्ता | रा      | , श्रा | 4  | प   | क्ष  | गु | १ |
| भू     | ध     | पूषा     | वन्दर  | <br>  म | म      | प  | 13  | क्ष  | गु | २ |
| भे     | ध     | उषा      | नेवला  | म       | ऋ°     | 4  | ,,, | ,,   |    | ₹ |
| भो     | म     | ,,       | ,,     | "       | ,,     | ,, | ۱,, | वै   | হা | ३ |
| मा मी  | िसि   | मघा      | चूहा   | रा      | श्च    | म  | ,,  | क्ष  | सू | * |
| . मूम  | r     |          |        |         |        |    |     |      |    |   |
| म      | ì   " | पूफा     | चूहा   | म       | म      | म  | ,,  | ٠,   | ,, | २ |
| या र्य | ो वी  | ज्येष्ठ  | ा हिरए | ्रो रा  | ग्रा   | प  | य   | न्ना | मं | 3 |
| ;      | यू    | 1        |        |         |        |    |     |      |    |   |
| ये ये  | ो घ   | मूल      | कुत्ता | ्रे रा  | ग्रा   | प  | 7,  | क्ष  | गु | 1 |
| र इ    | ह तु  | चित्र    | ा वन्द | र रा    | म      | म  | **  | যু   | হা | 3 |

| रि      | ١          | i      | ļ      |    |      |     |     |      |               |    |
|---------|------------|--------|--------|----|------|-----|-----|------|---------------|----|
| ह रे रो | ٠,         | स्वाति | भॅस    | हे | ਸ਼`  | म   | 27  | 13   | "             | Ç. |
| ला      | मे         | ग्रदिव | घोड़ा  | दे | ग्रा | দু  | 2,  | क्ष  | म             | १  |
| लो लू   | मे         | भरणी   | हाथी   | म  | म    | प्र | "   | क्ष  | 7,            | ٦  |
| ले लो   |            |        |        |    |      |     |     |      |               |    |
| वा वी   | तृप        | गेहिणी | सांप   | "  | ਸ਼`  | पू  | ,,  | वं   | গূ            | r  |
| वू      |            |        |        |    |      |     |     |      |               |    |
| वे बो   | वृप        | मृग    | ,,     | दे | म    | ,,  | 7.9 | 11   | ,,            | ሂ  |
| হা      | मी         | उभा    | गाय    | म  | 1,   | प   | य   | न्ना | ijγ           | и  |
| प       | क          | हरत    | भेंस   | दे | ग्रा | म   | ٠,  | वै   | बु            | ૪  |
| स सो सू | <b>क</b> ं | शत     | घोड़ा  | रा | ग्रा | प   | 21  | যু   | গ             | Cy |
| से सो   | "          | पूभा   | सिंह   | म  | "    | ,,  | 2,  | 2.5  | "             | ૭  |
| हा      | मि         | पुन    | विल्ला | दे | 1,   | म   | 27  | ,,   | छ             | Ę  |
| ही      | क          | पुन    | ,,     | ,, | ,,   | u   | 2)  | न्ना | चं            | Ę  |
| हू हे   | क          | पुष्य  | दकरा   | दे | म    | म   | श   | न्ना | <del>ਬੰ</del> | 5  |
| हेा     |            |        |        |    |      |     |     |      |               |    |
|         |            |        |        |    |      |     |     |      |               |    |

[३२७]

# स्थापक राशिकूट चक्र

| फील         | गुभ<br>पड्यम<br>प्रगुभ<br>गुभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | यतिगुभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मीम         | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~ m > w o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| जुम्भ       | <ul><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li><li>α</li></ul> | w~~ r u o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| मकर कुम्भ   | ~ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 2 2 2 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| धन          | ~ w o u o o o o o o o o o o o o o o o o o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} |
| ভিত         | n ~moom m~ove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % 24 n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| जुङ्गा      | 5 m m m m m m o o o o o o o o o o o o o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~ × °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कत्या       | m c s s m z n z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~ m × w °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| म् स        | 24 24 M. V. D. W.     | ៤ ៧ ៦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कर्         | x +x mx nm34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मिथुन       | m> 0,0, 24 24 mm 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| পতা         | A D W M M M M M M M M M M M M M M M M M M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≈ (a,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मेष         | A K W C B B C W C W C W C W C W C W C W C W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~ × × °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्थापक राशि | एक राशि<br>दो बारह<br>२+१२<br>दो बारह<br>२+१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सामी प्रीत<br>४ <b>+</b> १ <b>०</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| मध्यम                                   | ऋशुभ     | मध्यम                    | म शुभ            | भ                                |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| R                                       | 54<br>64 | <b>5</b> 4               | 20 Cr            | wax<br>w                         |
| 9 m                                     | w. >0    | m U. yo                  | 7                | ×                                |
| w 2                                     | m, U, U, | m >0                     | ×                | <b>ઝ</b>                         |
| 3 W W &                                 |          | ×<br>~                   | رم<br>ق          | mr >o                            |
| + ×                                     | m % fr   | 00 00 (),<br>(1), (1) 00 | mr >0            | W 9                              |
| m > 0°                                  |          | N 2                      | m % h            | 00 00 00<br>00 00 00<br>00 00 00 |
| n 9                                     | ~ °      | w, >0                    | w el &           | n × m                            |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~   |          | m > u                    | ~ °              | 8                                |
| ប                                       | a z z    | ~ ~ ~                    | 8                | ≈ °°                             |
| 2 6                                     | چ<br>پ   | on (3,<br>on 0           | ប                | ~ W &                            |
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |          | 9 m                      | ~ W 0            | រេ                               |
| or 51 W 0                               |          | n                        | 0, 0,<br>0, 0, 0 | 9 m                              |
| नव प्वम                                 | नव पंचक  | प्रोति षड्गष्टक          | मृत्यु षड़ाव्टक  | सम<br>७ <del> </del> ७           |

मृतकायं के वज्यं नक्षत्र-

् घुविमस्मुग्गनक्खत्ता, मूलऽद्दा ग्रणुराहया । पंचगाई रवी भोमा, मयकज्जे विविज्जया ।।११७।।

ध्रुव, मिथ ग्रीर उग्र नक्षत्र, मूल, ग्राद्री, ग्रनुराधा, पंच-कादि रिव ग्रीर भोमवार मृतकार्य में विजित है। इसी प्रकार त्रिपुष्कर कीर यमल आदि योगों का भी त्याग करना चाहिये।

ग्रारम्भसिद्धि में कहा गया है-

विद्वान् पुरुषों को ग्रश्विनी, पुष्य, हस्त, स्वाति, ज्येष्ठा, श्रवण ग्रीर रेवती नक्षत्र में तथा रिव के ग्रतिरिक्त वारों में प्रेत क्रिया करनी चाहिये।

अग्निसंस्कार विवि—

दो परायाल मुहुत्ते, तीसमुहुत्ते गपुत्तलं काउं। नेरइग्र दाहिस्पार, महापरिट्ठावरां कुज्जा ॥११८॥

पैतालिस मृहुर्त वाले नक्षत्रों में दो और तीस मृहुर्त वाले नक्षत्रों में एक पुत्तल कर उसकी नैक्टत्य या दक्षिण में परिष्ठापना (परिस्थापना) करनी चाहिये ।

नक्षत्र मृहूर्त—

तिन्नेव उत्तराइं, पुराव्वसु रोहिस्से विसाहा य । एए छ नक्खत्ता, परायालमुहुत्तसंजोगा ।।११६॥ सयभिस-भरस्से साई, अस्सेस-जेट्ट-ऽइ छच्च नक्खता । पनरस मुहुत्तजोगा, तीसमुहुत्ता पुराो सेसा ।।१२०॥ मधा, हस्त, चित्रा, ग्रमुराधा, तीन उत्तरा ग्रीर रेवती नक्षत्र, लग्न स्थान में रहा हुग्रा चंद्र - शुक्ष, १-२-१०-११ भुवन में रहने वाले सीम्य ग्रह हो ग्रीर ग्राठवं या वारहवें भुवन के ग्रतिरिक्त स्थान मे रहे कूर ग्रह शुभ फलदायक हैं।

पशु योनि वाले नक्षत्रों में अनुकूल पशुश्रों का क्रय विक्रय करना चाहिये।

चर लग्न हो, केन्द्र त्रिकोण में सौम्य ग्रह हो, तथा ग्रह रहित ग्राठवां भुत्रन हो तो त्याज से धन रखना चाहिये। उपचय स्थान पुष्ट हो तो वस्त्रादि खरीदना चाहिये।

लग्न में सौम्य ग्रह हो, दशमें या ग्यारहवें भुवन में रिव या मंगल ग्रह हो तो नौकरो करनी चाहिये ।

ग्रश्विनो, चित्रा, स्वाति, श्रविण, श्रतिभिषा ग्रौर रेवती में वस्तु खरीदना चाहिये तथा भरणी, कृतिका, आर्द्रा, तीन पूर्वा ग्रौर विशाखा में सारी वस्तु वेचनी चाहिये।

मांडवे की कील स्थापित करने के लिये— सूर्य ११-१२-१ राशि में हो तो नैऋत्य, २-३-४ राशि में हो तो ग्राग्न, ४-६-७ राशि में हो तो वीयव्य कोगा श्रोष्ठ है।

विवाह के लिये — मेष, वृप, मिथुन, मकर, और कुम्भ का सूर्य हो, महा, फाल्गुन, वैशाख श्रीर जेठ मास चैत्र में मेषाक हो, पोष में मकरार्क हा, श्रषाढ़ में शुक्ला या कार्तिक कृष्णा हो तो शुभ है परन्तु जन्म मास, मकरस्य गुरु, सिहस्य गुरु, जन्म दिवस, जन्म नक्षत्र श्रीर वर कन्या दोनों प्रथम सन्तान हो तो जेठ मास का विवाह त्यागना चाहिये ।

गूभ तिथियां बुध, गुरु, शुरु और रोहिणी, मृगगर, मधा तीन उत्तराः हस्त, स्वाति, श्रदुराधा, मृत्य या रेवर्ता में विवाह गुभ है।

सारङ्ग के अनुगार—

मूर ग्रहों से भुक्त या भुक्तमान या भीगा जाने वाला नक्षत्र विवाह में विजित है। ग्रन्यया उस में विवाहिता करवा तीन वर्ष में विधवा हो जाती है। वैद्यास कृष्णा में धानण्टा से रोहिणी तक के नव नक्षत्र, वसु नवक, या भटा पंचक ग्रादि विवाह में विजित है।

विवाह में २१ दोषों का त्याग करना चाहिये। यदि यह सम्भव न हो सके तो लत्ता. पात (चंडायुघ) ग्रुति, वैद्य, जामित्र, वाण-पंचक, एकार्गल, उपग्रह, त्रांतिसाम्य ग्रीर दग्या इन दस दोषों का ग्रवस्य त्याग करना चाहिये। यमघंट में विवाह करने से कुल का उच्छेद होता है, एकार्गल में विवाह करने से वैधव्य मिलता है, जामित्र्य में भी वैधव्य मृत्यु, कुलटावृत्ति, द्योक, पोड़ा, ग्रांदि दोष उत्पन्न होते हैं। लग्न में उदयास्त शुद्धि भी ग्रवश्य देखनी चाहिये।

गृहस्य व्यवहार में विवाह ग्रावश्यक कार्य माना जाता है, श्रतः उसमें लग्न बल देखकर ही मृहूर्त ग्रहण करना चाहिये ।

श्रीउदयप्रभसूरिजी विवाह के लग्न में रेखा देने वाले ग्रहों के लिये कहते हैं—

सूर्य ३-६-४-११ स्थान में हो, चंद्र २-३-११ भुवन में हो, मंगल ३-६-११ भुवन में हो, बुध तथा गुरु १-२-३-४-४-६-६-१०-६१ स्थान में हो, शुक्र १-२-३-४-४-६-१०-११ भुवन में हो, शनि ३-६-प-११ भुवन में हो तथा राहु २-३-४-६-प-६-१०-११ भुवन में हो तो श्रेष्ठ है। श्राठवें स्थान में सूर्य या शनि के ग्रतिरिक्त ग्रह न हो, चंद्र श्रीर शुक्र छठ्ठे स्थान में न हो, व्यय भुवन में केतु नहीं हो ऐसे मुहूर्त में विवाह करना श्रेष्ठ है।

चर लग्न श्रीर चर राशिस्थ चन्द्र के ऊपर स्त्री ग्रहों की हिएट हो तथा वलवान यायी (रिव, चंद्र, भोम या शुक्र) ग्रह केन्द्र में हो या मिथुन राशि का चंद्र पापग्रहों की हिएट वाला हो, तो स्त्री एक पितत्रत से च्युत होती है। रिव, सोम मङ्गल नीच का न हो श्रथवा लग्नपित शत्रू के घर में हो या सातवां स्थान निर्वल हो तो वह स्त्री वन्ध्या होती है। सप्तमेश, सूर्य या शुक्र निर्वल हो तो पित, श्वसुर या सास की हानि करती है। उदितांश या श्रस्तांश की शृद्धि न हो तो वर कन्या का श्रनिष्ट करती है। श्रतः ऐसे मुहूर्त वाले ग्रहों का त्याग करना चाहिये।

विवाह में वर्जित ग्रहों के लिये यतिवल्लभ में कहा है-

रिव १-७ भुवन में हो, सोम १-६-८ भुवन में हो, भोम १-७-८ भुवन में, बुध ७-८ में, गुरु ८ में, शुक्त ६-७-८ में, शिन १-७ में श्रीर राहु १-४-७ भुवन में हो तो उस लग्न में विवाह नहीं करना चाहिये।

विवाह के लग्न में मिथुन, कन्या, तुला श्रीर धन का पूर्वार्ध ये श्राश ही शुभ हैं। श्रतः उन्हें स्वीकार करना चाहिये। मात्र यदि बुधास्त हो तो धनांश का और भोमांश में तुलांश का स्याग करना चाहिये।

[338]

# विवाह कुण्डली में ग्रह स्थापना

|                  | उत्तम                  | मच्यम                 | ग्रयम |
|------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| रिव              | <b>३−६−∽−१</b> १       | २-४-५-६-१०-१२         | ?'9   |
| सोम              | <b>२–३</b> -१ <b>१</b> | ४-५-७-६-१०-१२         | १-६-= |
| मङ्गल            | ₹-६-११                 | <b>२-४-५-६-१</b> ०-१२ | १-७-5 |
| वुध              | १-२-३-४-५-६-१-१०- ११   | १२                    | U-5   |
| गुरु             | १-२-३-४-५-६-६-१०-११    | । ७-१२                | 뎍     |
| যুক              | १-२-३-४-५-१०-११        | १२                    | ६-७-5 |
| হানি             | ३-६-5-११               | २-४-५-१०-१२           | 8-19  |
| <b>रा</b> हुकेतु | ₹-३-५-६-5-१०-११        | १२                    | 6-8-0 |

### सारङ्ग के मत में--

निर्धात, उल्कापात, भूकंप और ग्रहों के उत्पात ग्रादि से लेकर पाँच दिनों के समयान्तर विवाहिता नब्ट होती है ग्रोर यदि पाणिग्रहण के दिन केतु का उदय हो तो दंपति का साथ ही मृत्यु होता है।

#### ग्रपवाद---

नागर विवाह में छट्ठे ग्राठमें को नहीं गिनते, भार्गव भाद्र पद शुक्ला १० को भो विवाह करते हैं, गौड़ गोचर शुद्ध सूर्य को श्रौर श्रष्टवर्ग वाले गुरु को चाहते हैं, महाराष्ट्रीय इसका विलोम नाहते हैं । लाटोद्यव गुरु-सूर्य की दोनों शुद्धि देखते हैं । मालवा में गोचर ग्रप्रमाण हैं । ये कुछ तथा देश धर्म है ।

व्यवहोरप्रकाश में कहा है-

दस वर्ष से ग्रिधिक वय वाली कन्या का लग्न मात्र लग्न के वल ही से होता है । सूर्य-गुरु की शुद्धि देखनी ग्रावश्यक नहीं फिर भी सूर्य-गुरु ग्रशुद्ध हो तो पूजा से दोप का नाश करना चाहिये।

दैवज्ञवल्लभ के ग्रनुसार—

संकर जाति के वर कन्या का विवाह कृष्णपक्ष में श्रीय निपिद्ध वार नक्षत्र तथा क्षणादि में शुभ है। यह निस्संदेह है।

राज्याभिषेक में भी शुभ वार, तिथि, नक्षत्र तथा लग्नबल की शुद्धि देखनी चाहिये।

यतिवल्लभ में कहा है-

राज्याभिषेके विवाहे, सिक्तयासु च दीक्षणे ।

धर्मार्थकामकार्ये च, शुभा वाराः कुजं विना ॥ १ ॥

राज्याभिषेक, विवाह, शुभिक्रिया, दोक्षा, धर्म, अर्थ ग्रौर काम के विषय में मङ्गल के अतिरिक्त ग्रन्य वार शुभ है।

जन्मवार, दशेशवार, लग्नेशवार, चंद्र, गुरु, धीर शुक्त शुभ है। ग्रश्विनो, रोहिस्सी, मृगशर, पुष्य, तीन उत्तरा, हस्त, श्रनुराधा, ज्येष्ठा, स्रभिजित्, श्रवण श्रीर रेवतो नक्षत्र में राजा का ग्रभिषेक किया जाय तो वह चिरकाल तक पृथ्वी का राज्य करता है।

## [३३६]

श्री उदयप्रभसूरिजी कहते हैं-

जन्मेश, दशेश, लग्नेश, दिनेश, सूर्य ग्रीर मंगल बलवात हैं।, चंद्र, गुरु श्रीर शुक्र त्रिकीण उच्च स्वघर या मित्र घर का हैं। विपुल हो, पंचांग गुद्धि हो, चंद्रवल-तारावल हो, जन्म राशि से उपचय स्थान का या स्थिर या शीर्थोदयी लग्न हो, लग्न में सीम्य ग्रह की स्थिति या दृष्टि हो, प्रत्येक ग्रह तृतीय या ग्यारहवें में हो, पाप ग्रह छट्टो में हो, सौम्य ग्रह घन त्रिकीण या केन्द्र में हो श्रीर श्राठवां दशवां स्थान ग्रह शून्य हो तब राज्याभिषेक करना शुभ है।

सूर्य ३-११ भुवन में, मंगल ६ ठे भुवन में, गुरु १-४-४-६-१० भुवनमें, शुक्र १० वें स्थान में, शित ३-११ भुवन में हो तो ये ग्रह उत्तम हैं। पाप ग्रह १-२-४-५-७-द-६-१० भुवन में हो तो उसका त्याग करना चाहिये और चन्द्र या सीम्य ग्रह कूर ग्रह की हिंदि बाले ६-६ भुवन में हो तो इस मुहूर्त को सर्वधा त्याग करना चाहिये। केन्द्रादि में कूर ग्रह बलवान हो तो राजा कूर होता है ग्रीर केन्द्र तिकोए। में शुभ ग्रह हो तो राजा शांत होता है।

श्री हरिभद्रसूरिजी के मत में-

राज्याभिषेक ग्रीर आचार्यपदाधिरोहण आदि हरेक श्म कियाओं में प्रतिष्ठा की उत्तम स्थापना भी उत्तम है। त्रत, नियम, प्रायश्चित, योग, उपधान, नान्दी ग्रादि धर्मो-त्सवादि कार्य में मंगळवार, शनिवार, भरग्गी, कृतिका, श्राद्री, अङ्छेपा गधा, तीन पूर्वा, विशाखा, ज्येष्टा ग्रीर मूल नक्षयों का ग्रवस्य त्याग करना चाहिये।

शांतिक कार्य में रोहिणो, मृगशर, तीन उत्तरा, चित्रा, श्रनुः राधा श्रोर रेवती नक्षत्र छेने चाहिये ।

वातिक में कहा है-

शान्तिकं पीष्टिकं कार्यं, ज्ञे ज्यशुक्राकंवासरे । कन्याविवाहनक्षत्रे, पुष्याश्विश्रवणे तथा ॥ १ ॥

बुध, गुरु, गुक्त ग्रीर रिववार, ग्रश्चिनी, पुष्य ग्रीर श्रवण नक्षत्र में तथा कन्या विवाह में रोहिगी, मृगशर, मधा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, ग्रनुराधा, मूल, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपद ग्रीर रेवती नक्षत्र में शांतिक, पौब्टिक कार्य करने चाहिये।

मुहूर्तिचितामिंगा में भी कहा है-

क्षिप्रश्रुवान्त्यचरमैत्रमघासु शस्तं,
यत् शान्तिकं च सह पौष्टिकमङ्गलाभ्याम् ।
खेऽकं विधौ सुखगते तनुगे गुरौ नो,
मोढयादिदुष्टसमये शुभदं निमित्ते ।। २-३४ ।।
शान्तिकर्माणि कुर्वीत, रोगे नैमित्तिके तथा ।
गुरुभागंवमौढयेऽपि, दोषस्तत्र न विद्यते ।। (टीका) ।।
व्ययाष्ट शुद्धोपचये, लग्नगे शुभद्दग्युते ।
चन्द्रे त्रिषड्व्योमायस्थे, सर्वारम्भः प्रशस्यते ।। २-४४ ।।

ग्रहशांति, उपद्रवशमन ग्रादि, शांतिक देवपूजादि, पोिष्टिक ग्रोद दर्भमूलादि मंगल कार्य अदिवनी, रोहिणी, मृगशर, पुनर्वसु, पुष्य, मधा, तीन उत्तरा, हस्त, नित्रा, स्वाति, अनुराधा, ग्राभिजित, श्रवण धनिष्ठा, शतिभिषा ग्रीर रेवती नक्षत्र में तथा सूर्य १०वें भुवन में हो, चन्द्र चीथे स्थान में हो, गुरु प्रथम भुवन में हो तव करना श्रेयस्कर है। किन्तु उस गुरु-शुक्र का ग्रस्तादि हो तो नहीं करना चाहिथे। यदि केतु ग्रादि का उत्पात हो तो कर लेना चाहिथे। जिससे शुभ फल मिलता है। रोग रोगोपद्रव या निमित्तादि हो तो गुरु-गुक्र के ग्रस्तादि में भी शान्ति कर्म करने में दोष नहीं है। तथा द-१२ स्थान रिक्त हो, उपचय भुवन शुद्ध हो, सौम्यग्रह की दृष्ट या युतिवाला लग्न भुवन हो ग्रीर चन्द्र शुभ दृष्टि - युति वाले लग्न का या ३-६-१०-११ भुवन में हो तो उस समय में किये हुए कार्य प्रशंसा के पात्र हैं।

ग्रन्यत्र भी कहा है-

हिबुकेऽकें गुरौ लग्ने, धर्मोरम्भो रवेदिने । गुरुज्ञलग्नवर्गे वा, ग्रुभारम्भास्तयोर्वले ।। १ ।।

रिववार को सूर्य ४ स्थान में हो, गुरु १ भुवन में हो, तब धर्म का प्रारम्भ करना चाहिये या बुध-गुरु के लग्न में या बुध-गुरु के वर्ग में या रिव और गुरु के वल में शुभ कार्य का प्रारम्भ करना चाहिये। 'नंदीस्थापना' म्नादि भी इन्हीं योगों में होती है।

व्ययनैधनसंशुद्धौ, सहष्टोपचयोदये । सर्वारम्भेषु संसिद्धि-श्चन्द्रे चोपचयस्थिते ॥ १ ॥ १२- मुबन शुद्ध हो, जन्मराधि या जन्मलग्न से ३-६-१०-११ वीं शुभ हिष्ट वाली राधि का लग्न हो श्रीर चन्द्र ३-६-१० - ११ भुवन में हो तो प्रारम्भ किये गये सारे कार्य सिद्ध होते हैं।

प्रायः करके ६-१२ भुवन में रहे हुए शुभ ग्रह तथा १-४-५-७-६-१० ग्रीर १२ स्थान के पापग्रह शुभ फल नहीं देते। 'लग्नका' सीम्य ग्रह वाला शुभ चन्द्र सारे कार्यों को सिद्ध नहीं करता। उसी प्रकार जन्म से ग्राठवां भुवन लग्न में हो तो कल्याणकारक नहीं।

पाकश्री ग्रंथ में कहा है-

कार्तिक, मार्गशीर्ष ग्रीर पोप मास का वृष लग्न, माह, फाल्गुन ग्रीर चैत्र मास का सिंह लग्न वैशाख, ज्येष्ठ ग्रीर श्रापाढ का वृश्चिक लग्न ग्रीर श्रावण, भाद्रपद तथा ग्रासोज मास में कुम्भ लग्न ग्रमृत लग्न है। जिसके वर्गोत्तम के मध्यम अंश के जदय में सर्व कार्य की सिद्धि होती है।

इसके अतिरिक्त भौजीवंधन, विद्राधिकार, पोडशसंस्कार, पशुक्रय, हलवाह, बीजवपन कृषिनक्षत्र, जलाशय श्रौर वृक्षारोपण सादि श्रन्य ग्रंथों से जानना चाहिये।

ग्रव शुद्धिकार के विषय में—

मास-दिरा-रिवलसुद्धि, मुरािकरां सिद्धच्छाय-ध्वलगो । वारंगुलम्मि सुद्धे, दिक्ख-पइट्ठाइग्रं कुँज्जा ।। १२१ मास दिन श्रीर नक्षत्र की शुद्धि जानकर सिढण्छाया श्रीर ध्रुवलग्न में या द्वादशांगुल छाया में दीक्षा तया प्रतिष्ठा श्रादि करनी चाहिये।

मास तथा दिवस की शुद्धि-

हरिसयगा श्रकम्मगा,
श्रितिश्रमास गुरिसुविक श्रितिय सिसुबुड्ढे ।
सिसिन्हे न पइट्ठा,
दिक्खा सुक्कऽत्थि वि न दुट्ठा ।। १२२ ।।
श्रवजोगकुलिश्रभद्दा,
उक्काई जत्थ तं दिगां वज्जे ।
संकंतिसाइदिगातिह,
गहगो इगु श्राइ सग पच्छा ।। १२३ ।।

हरिशयन (चातुर्मास) ग्रकर्ममास, ग्रधिकमास, गुरु ग्रीय शुक्र का ग्रस्त, गुरु या शुक्र की वाल्यदशा या वृद्धावस्था ग्रीर चंद्र का ग्रस्त काल हो तब प्रतिष्ठा, दोक्षा ग्रादि नहीं करने चाहिये। परन्तु दोक्षा मात्र शुक्रास्त में दृष्ट नहीं है।

ग्रवजोग, कुलिक, विष्टी और उल्का ग्रादि जिस दिन हो उस दिन वर्ष्य है तथा संक्रान्ति के पूर्व के दिन के साथ तोन दिन ग्रीर ग्रहण में एक दिन पहले का, एक दिन ग्रहण का तथा सात दिन पश्चात के वर्ष्य है।

> अपवाद इतना ही है कि प्रतिष्ठा में शुक्रास्त के दिन दुष्ट दीक्षा में शुकास्त का दीप नहीं होता ।

दिन श्रांद्ध के निये-

सुद्धतिही सुह्वारे, सिद्धाऽमियराजजोगपमुहाइं । जत्य हवन्ति सुहाइं, सुहक्के तं दिएां गिक्जं ॥ १२४॥

जिस दिन मझ तिथि घोर वार के माद सिद्धि, पमृतसिदि या राज्ययोग प्रमुत योग हो उस दिन को मुभ कार्य में ग्रहण करना चाहिये।

पूर्वोक्त दिन के दोगों से रिहत दिवस हो और उन्हीं दिनों में २-३-५-७-१०-११-१३ या १५ तिथि हो, सोम, बुध, गुरु श्रीर स्कवार हो तथा रिवयोग, कुमार, राज, स्थिर, सर्वोक, धमृतसिद्धि श्रमृत श्रीर सिद्धि धादि योग हो तो गुभ कार्य का प्रारम्भ करना चाहिये।

इसके श्रतिरिक्त शूभलग्न, नक्षत्र, श्रृंकुछाबा, श्रमिच, विजय योग, शिवचक, चंद्रनाड़ी का उत्साह श्रादि को भी स्वीकार कर लेना चाहिये ।

दीक्षादार-

हत्य—ऽणुराहा साई, सवणु—त्तर—मूल—रोहिगो—पुस्सा । रेवइ— पुगाव्वसु इश्र, दिक्ख—पइट्ठा सुहा रिक्खा ॥ १२४ ॥ हस्त, अनुराषा, स्वाति, अवण, तीन उत्तरा, मूल, रोहिणी, पृष्य, रेवती और पुनर्वमु ये प्रत्येक नक्षत्र दीक्षा और प्रतिष्ठा में युभ है। उपरोक्त गुभ नक्षत्र में दोक्षादि कार्य करने चाहिये । किन्तु दीक्षा में विशेष करके प्रत्य गृद्धि को अपेक्षा नक्षत्र गुद्धि की विशेष आवश्यकता है।

#### दीक्षा में—

कार्तिक, मार्गञीपं, महा, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ ग्रीर ग्रापाइ मास श्रोटेट हैं। मात्र ज्येष्ट पुत्र - पुत्री की दीक्षा हो तो ज्येष्ठ मास का त्याग करना चाहिये तथा मेप, वृष, मिश्रुन, मकर ग्रीर कुम्भ की संक्रान्ति भी श्रोटेट है। बाल - वृद्ध, गुरु - गुक ग्रीर अस्त गुरु के दिन दीक्षा में नेष्ट है।

#### लग्नगृद्धि में —

त्रत ग्रह्मा के लिये रिव, बुध, गुरु ग्रीर शनि सुन्दर है।
नारचंद्र में सोमवार को शुभ माना गया है।

#### श्रीउदयप्रभसूरिजी के ग्रनुसार—

मात्र पूर्णां मासी ही दीक्षा के लिये वर्ज्य तिथि है। जबिक 'लिल' के मतानुसार मंत्र, दीक्षा आदि में रिक्ता, ग्रमावरुया ग्रीर अंदिमी भी प्रशस्त है। आर्द्रा, चित्रा तथा विशाखा त्याज्य है, श्रीर्वनो, श्रतिभाषा और पूर्वाभाद्रपद तथा कहीं इसके वदले मृगशर, मधा, तथा धनिष्ठा लेकर पन्द्रह नक्षत्र शुभ माने गये हैं ग्रीर श्रीभिजित नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। श्रीटदयप्रभमूरिजी ने दोक्षा के नक्षत्रों में पुष्य ग्रीर पूर्वाभाद्रपद को स्वीकार नहीं किया है। उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र में विवाह तथा दोक्षा का सर्वथा निपेध किया गया है।

एक स्थान में चार से ग्रधिक ग्रह हो या जन्म राशिपित शित को देखता हो ग्रीर ग्रन्य ग्रह की दिष्ट वाले स्थान में नहीं ३ या जन्मराशिपित को अन्य ग्रह नहीं देखते हों किन्तु शिन देखता हो तो 'प्रवृष्या योग' होता है उसमें दीक्षा देनी हितकर है। यमघंट, वज्रमूशलादि का त्याग करना चाहिये। क्योंकि उसमें दीक्षा लेने से दीक्षित की मृत्यु हो जाती है, ब्रत खंडित होता है।

श्री उदयप्रभसूरिजी लग्नअंश के लिये कहते हैं--

व्रताय राशयो द्वयंगाः, स्थिरश्चापि वृषं विना । मकरश्च प्रशस्याः स्युः, लग्नांशादिषु नेतरे ॥ २१ ॥ हिष्ट हो और ५ शुक्र की राशि वृष या तुला हो या १ सोमवार हो, लग्न में चन्द्र हो, चंद्र का नवांश हो या चंद्र की हिष्ट पड़ती हो तो दीक्षा नहीं देनी चाहिये।

मंगल का पड्वमं भी नेष्ट है-

जीव-मन्द-बुधा-ऽर्कागां, षड्वर्गो वारदर्शने । शुभावहानि दीक्षायां, न शेषागां कदाचन ।। १ ।।

दीक्षा में गुरु, शनि, बुध स्रीर सूर्य के पड्वर्ग वार स्रीर हिट शुभ है। शेप ग्रह (चंद्र, मंगल, शुक्र) के पड्वर्गादिक शुभ नहीं है।

नारचंद्र में चन्द्र का वर्ग भी स्वीकार किया गया है । जदयास्त की शुद्धि भी लेनी चाहिये ।

नारचंद्र में कहा है-

अस्तशुद्धि की इतनी अपेक्षा नहीं भी हो किन्तु उदय की शुद्धि तो चाहिये ही ।

दीक्षा के शुभ त्रिशांश इस प्रकार हैं—

मेष का २७वां पल, अंत्यकला २०, वृष १४-२०, मिथुन १७, कर्क ८, सिंह १८, कन्या ८, पूर्वकला ३०, घन १७, मकर २०, श्रीर मीन का ८ वाँ त्रिशांश ग्रादि-आदि । ग्रमृत स्वभाव वाले लग्न भी श्रोडिठ है।

दोक्षा कुण्डलो के ग्रह स्थापन निम्न प्रकार से-

श्रीउदयप्रभसूरिजो के मतानुसार केन्द्र में सौम्यग्रह न हो तो लग्न ग्रीर चंद्र के कर्तरि तथा जामित्र का त्याग करना चाहिये। जामित्र स्थान श्रीर चन्द्र की ग्रहयुति भी नेष्ट है।

नारचंद्र में कहा है--

शुक्रांगारकमन्दानां, नाभीष्टः सप्तमः शशी ।
तमःकेत् तु दीक्षायां, प्रतिष्ठावत् शुभाशुभौ ॥१॥
कलह-भय-जीवनाशन-धनहानि-विपत्ति-नृपतिभीतिकरः।
प्रवृज्यायां नेष्टो, भौमादियुतो क्षपानाथः ॥ २॥

शुक्त मंगल ग्रीर शनि से सातवां चन्द्र नेप्ट है। राहु ग्रीर केतु दीक्षा में प्रतिष्ठा के समान शुभाशुभ जानने चाहिये। दीक्षा में मंगल ग्रादि ग्रहों के साथ रहा हुग्रा चंद्र नेष्ट है तथा ग्रमुक्रम से— कलह, भय, मृत्यु, धन हानि, दु:ख ग्रीर राज भय करता है।

लग्नशुद्धि के मत में —

श्क, मंगल ग्रोर शनि से सातवां चन्द्र हो तो दीक्षित पुरुष श्रमुक्तम से— शस्त्र, दुःशीलता ग्रीर व्याधि से पीड़ित रहता है।

दैवज्ञवहलभ के मत में-

ह्याद्योः ऋरैर्युते चन्द्रो, व्यसुः प्रविज्ञतः शुभैः ॥

चन्द्र दो या ग्रधिक कूर या शुभ ग्रहों के साथ हो तो दीक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति मृत्यु से ग्रसित होता है ।

नारचन्द्रसूरिजी के मत में—

पड्द्वयेकादशपञ्चमो दिनकरः त्रिद्व्यायषष्ठः शशी । लग्नात् सौम्यकुजौ शुभाष्ट्रपचये केन्द्र त्रिकोर्गे गुरुः ।। शुक्रः पड्त्रिनवान्त्यगोऽष्टमसुतद्वयेकादशो मन्दगो । लग्नांशादिगुरुज्ञचन्द्रमहसां शौरेश्च दीक्षाविधौ ।। १ ।।

> रिवस्तृतीयो दशमः शशांको, जीवेन्दुजावन्तिमनाशवज्यौ । केन्द्राष्ट्रवज्यो भृगुजस्त्रिशत्रु— संस्थः शनिः प्रवजने मतोऽन्यैः ।। २ ।।

सूर्य २-४-६ या ११ स्थान में हो, चन्द्र २-३-६-११
भुवन में हो, मंगल तथा बुध ३-६-१०-११ स्थान में, गुरु १-४४-७-६-१० स्थान में, शुक्र ३-६-१२ स्थान में और शनि २-४द या ११ भुवन में हो तथा गुरु, बुध, चन्द्र, सूर्य या शनि के
- लग्न और नवांश में हो तो दीक्षा में उत्तम है।

रिव तीसरा हो, चंद्र १०वां हो, बुध और गुरु ८-१२ के अतिरिक्त ग्रन्य भुवनों में हो, जुरु २ - ५ - ११ स्थान में हो और शिन दिन में हो तो दूसरों ने दीक्षा में उत्तम कहा है। अर्थात् इन ग्रहों की स्थापना में विसंवाद होने से मध्यम है।

हर्पप्रकाश में इतना विशेष है कि बुच २ - ५ स्थान में, गुरु ११वें स्थान में और शनि ६ठे स्थान में हो तो उत्तम है। चन्द्र ७वां ग्रीर शनि तीसरा मध्यम है तथा शुक्र ११वां ग्रधम है।

श्रीहरिभदमूरिजी महाराज भी उत्तम ग्रह स्थापना के लिये कहते हैं-

गुरु १-४-७-१० स्थान में हो, शुक्र ६-१२ स्थान में, श्रीर वानि २-५-६-८-११ भुवन में हो तो शिष्य को दोक्षा देनी चाहिये। बुघ २-५-६-११ स्थान में हो तो दीक्षा में श्रूम है। तथा उपचय में रहा हुन्ना मंगल दीक्षित को ज्ञान तथा तपस्या की वृद्धि कराता है।

लल्ल के मत में-

### मोक्षायिनां च दोक्षा, स्थिरोदये कर्मगे त्रिदशपूज्ये । पापैर्धर्मप्राप्तै-र्वलहोनैः प्रवजितयोगे ।। १ ॥

स्थिर लग्न में गुरु १० वें स्थान में, कूर ग्रह ६ वें स्थान में हो तथा निर्वल हो प्रवज्या के योग्य हो तो मोक्षार्थी को दीक्षा देनी चाहिये।

## दीक्षा कुण्डली की स्थापना

| -     | the same of the sa |              |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| ग्रह  | उत्तम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मध्यम्       | त्रधम           |
| रिव   | २-५-६-११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ŋ            | १-४-७-द-६-१०-१२ |
| सोम   | २-३-६-११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०(७)        | १-४-५-७-=-६-१२  |
| मङ्गल | ३-६-१०-११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | १-२४-५-७-८-१२   |
| बुध   | ३-६-१०-११(२-५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १-२-४- ५-७-६ | <b>५–१</b> २    |
| गुरु  | १-४-५-७-६-१०(११)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २-३-६-११     | <b>५-</b> १२    |
| शुक   | 7-4-1-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २-५-११       | १-४-७-५-१०(११)  |
| शनि   | २-४-५-११(६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>३</b> ~६  | १-४-७-६-१०-१२   |
| राहु  | <b>३-६-</b> ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २-५-६-१०-१२  | १-४-७           |

इस प्रकार 'सामियक' या 'उपस्थापना' इन दोनों दीक्षाश्रों में शुभ दिन लेना चाहिये। गुरु को चन्द्रवल तथा शिष्य को रिव चन्द्र, तारा ग्रीर गुरु बल देखना, शिष्य का नाम संस्कार करना, श्रष्टवर्ग देखना, गुरु से शिष्य की तारा ३-४-७ नेष्ट है। इत्यादि परस्पर का व्यवहार वर्जित कर सोम गुरु बलवान हो ऐसी गोचर शुद्धि से प्रथमाक्षर लेकर शिष्य का नाम रखना चाहिये।

सूरिपद, उपाध्यायादि पदारोपरा में पूर्वोक्त राज्याभिषेक की शुद्धि लेनी चाहिये या प्रतिष्ठा की ग्रह कुण्डली लेनो चाहिये । यहां भी ग्राचार्य को चन्द्रबल और पद ग्रहरा करने वाले को रिव, चन्द्र, तारा तथा गुरु का वल देखना चाहिये ।

प्रतिष्ठा द्वार-

स्रस्तिरिण-सयभिस-पू-भा, एसु वि दिवला सुहा विरिणहिट्ठा । मह—मिग— धरिण पइट्ठा, कुल्ला विज्जिल्ल सेसाइं॥ १२६ ॥

म्रश्विनी, शतिभवा भीर पूर्वाभाद्रपद में दीक्षा तथा मघा, मृगशर भीर धनिष्ठा में प्रतिष्ठा शुभ कही गई है तथा शेष नक्षत्रों में विजत है ।

प्रतिष्ठा में सिंहस्थ गुरू के दिन, मकर के गुरू के दिन, गुरू-शुक्र के वृद्ध, श्रस्त तथा बाल्यकाल के दिनों का त्याग करना चाहिये।

श्रीउदयप्रभसूरि के मत में —

प्रतिष्ठा में माघ, फाल्गुन, वैशाख भीर ज्येष्ठ मास शुभ है। कार्तिक स्रीर मार्गशीर्ष मध्यम है।

श्रीहरिभद्राचार्य के मत में-

मार्गशोर्ष, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, श्राषाढ, श्रावण श्रीर भाद्रपद श्रोष्ठ हैं।

हर्षप्रकाश में-

ज्येष्ठ संतान के शुभ कार्य में ज्येष्ठ मास वर्जित कहा गया है तथा प्रतिष्ठा में पोष, चैत्र, क्षयमास ग्रौर ग्रधिक मास का तो सर्वथा त्याग करना चाहिये ।

व्यवहारप्रकाश में कहा गया है-

गुरु सूर्य श्रीर नक्षत्र की शुद्धि हो श्रीर चंद्र बलवान हो तो कार्तिक शुक्ला ११ के पश्चात् के दिन शुभ है।

नारचंद्रानुसार—

त्र्येकद्वितीयपञ्चम—दिनानि पक्षद्वयेऽपि शस्तानि । शुक्लेऽन्तिमत्रयोदश—दशमान्यपि प्रतिष्ठायाम् ।। १ ।।

प्रतिष्ठा में दोनों पक्षों की १-२-३-५ है तथा शुक्ला १०-१३ श्रोर १५ भी प्रशस्त है।

लग्नशृद्धि में प्रतिष्ठा तिथि में मात्र द्वितीया का विधान नहीं है तथा विशेष में कहा गया है कि— शुक्ला १० से कृष्णा ५ तक चन्द्र उत्तम बलवाला होता है । ग्रतः सामान्य रूप से वे तिथियां उत्तम हैं । इससे नृतीया भी उत्तम मानी जाती है । श्रीहरिभद्रसूरिजी महाराज सोम, बुघ श्रीर शुत्रवार को प्रतिष्ठा में शुभ मानते हैं ।

श्रीउदयप्रभसूरिजी महाराज मात्र मंगलवार की प्रतिष्ठा का निपेध करते हैं । जबिक रत्नमाला में मंगलवार के श्रतिरिक्त सभी वार शुभ कहे गये हैं ।

तेजस्विनी क्षेमकृदिनदाह-विधायिनी स्याद् वरदा हढा च। श्रानन्दकृत कल्पनिवासिनी च, सूर्यादिवारेषु भवेत् प्रतिष्ठा ।१।

रित्र आदि सात वारों में की गई प्रतिष्ठा ग्रनुक्रम से— १ प्रतिष्ठापक का तेज बढ़ातीं है, २ क्षेम, ३ ग्रिप्त, ४ मनो-वांछित, ५ हढ़ता, ६ ग्रानंद, ७ कल्प पर्यन्त स्थिरता प्रदान करने वाली है।

अन्य स्थान में कहा है-

विना आर्द्रा शतं चित्रां, जिनं शूकार्केन्दुगुरौ । चरे मैत्रे मबोर्घ्वास्य-हस्तमूलेषु स्थापयेत् ॥ १ ॥

शुक, रिव, सोम या गुरुवार को तथा शतिभवा बिना का चर, चित्रा विना का मैत्र, ग्राद्री विना का उर्ध्वमुखी, मधा, हस्त और मूल नक्षत्र में जिनेन्द्र को स्थापित करना चाहिये।

प्रतिष्ठा में यमघंट, उपग्रह, वज्ज, मूशल, बुघपंचक, घनुष्य शत्य एकार्गल, पात ग्रादि कुयोगों का त्याग करना चाहिये या सोम गुष्ठ और शुक्र ग्रादि के वल से शुद्धि करनी चाहिये।

नारचंद्रमूरिजी महाराज के मत में-

#### [३४२]

# हिस्वभावं प्रतिष्ठासु, स्थिरं वा लग्नमुत्तमम् । तदभावे चरं ग्राह्य-मुद्दामगुरामूषितम् ॥ १ ॥

जिनेश्वरदेव की प्रतिष्ठा में दिस्वभाव लग्न उत्तम है। स्थिरलग्न मध्यम है ग्रीर ये दोनों न हो तो बहुत गुणवाला चर लग्न लेना चाहिये तथा मिथुन, कन्या श्रीर धन का पूर्वार्ध नवांश उत्तम है। वृष, सिंह, तुला तथा मीन का नवांश मध्यम है ग्रीर शेष नवांश किनष्ट हैं।

नारवंद्र टिप्पणी में वारहों नवांशों के फल के लिये कहा है कि यदि प्रतिष्ठा में —

- १ मेष नवांश हो तो ग्रन्नि का भय होता है।
- २ वृषांप हो तो ब्राचार्य ग्रीर स्थापक की छ: मास में मृत्यु होती है।
- ३ मिथुनांश हो तो निरन्तर शुभ होता है, भोग श्रोर सिद्धि मिलती है।
- ४ कर्काश हो तो प्रतिष्ठापक का पुत्र मरता है । छः मास में ही कुल का क्षय हो जाता है तथा छः मास में हो मूर्ति का घ्वंस हो जाता है।
- ५ सिहांश हो तो ग्राचार्य सलाट ग्रीर श्रावक को शोक संताप होता है। किन्तु उस प्रतिष्ठा में वह प्रतिमा लोक में विशेष ख्याति प्राप्त करती है तथा निरन्तर पूजी जाती है।
- ६ कन्यांश हो तो मूर्ति विशेष पूज्य बनती है तथा प्रतिष्ठा करने वाला समृद्ध वनता है, चिरकाल तक सुखी रहता है।

- ७ तुलांश हो तो ग्राचार्य को उपद्रव वंधन होता है । तथा श्रावक की दो वर्षों में मृत्यु हो जाती है ।
- द वृश्चिकांश हो तो राजा कुपित होता है, महा ग्रशांति होती है तथा ग्राग्न का उपद्रव होता है।
- धनांश हो तो धन बढता है, देवता चमत्कार दिखाते
   हैं श्रीर श्राचोर्य तथा श्रावक निरन्तर ग्रानन्द प्राप्त करते हैं।
- १० मकरांश हो तो ग्राचार्य, धावक तथा शिष्य की मृत्यु होती है ग्रीर मूर्ति का वज्र से या छत्र से तीन वर्ष में नाश होता है।
- ११ कुम्भांश हो तो प्रतिष्ठा करने वाला तोन वर्ष में जलोदरादि से तथा मूर्ति जिन विव एक वर्ष में पानी से नष्ट होते हैं।
- १२ मीनांश हो तो वह मूर्ति इन्द्र, सुर, ग्रसुर ग्रौर मनुष्य से निरन्तर पूजी जाती है, किन्तु प्रतिष्ठा कराने वाले की मृत्यु होती है ।

नवांश के लिये सामान्य नियम यह है कि यदि नवांश में सौम्य ग्रहपित वाले ६, ५ या ४ वर्ग की शुद्धि मिले तो नवांश प्रतिष्ठा स्रादि में ग्रहण करना चाहिये ।

'रत्नमाला भाष्य' में कहा गया है कि मंगल के स्रतिरिक्त ग्रहों के छः वर्ग प्रतिष्ठा में शुभ है।

द्वयोर्नवांशयोः शुद्धिः, प्रतिष्ठायां विलोक्यते । श्राद्येऽधिवासना बिम्बे, द्वितीये च शलालिका ॥ १ ॥ प्रथम नवांश में प्रामा प्रतिष्ठा और तूसरे नवांश में अंजन-शलाका की जाती है। प्रतः प्रतिष्ठा में दो नवांश को शृद्धि देखी जाती है।

प्रतिष्ठा की ग्रह रयापना-

श्री उदयप्रभगृरि के मत में --

केन्द्र में सीम्य ग्रह नहीं हो तो लग्न और चंद्रका कर्तर जामित्र, बुध श्रीर पंचक का त्याग करना चाहिये।

नारचंद्र में कहा है-

प्रतिष्ठा में मंगल ग्रादि ग्रहों के साथ या हिण्ट में चन्द्र हो तो ग्रनुक्रम से अग्नि का भय, समृद्धि, सिद्ध पूजा, समृद्धि, मृत्यु श्रीर ग्राग्नि का भय होता है । केतु युक्त चन्द्र भी अत्यन्त दुष्ट है ।

कूरग्रह संयुक्ते, हण्टे वा शशिनि लुप्तकरे। मृत्युं करोति कर्तुः, कृता प्रतिष्ठाऽयने याभ्ये ॥६॥

करूर ग्रह युक्त या कर ग्रह दृष्ट या अस्त का चन्द्रमा हो तथा दक्षिण।यन हो तो की गई प्रतिष्ठा तथा प्रतिष्ठापक का नाश कराती है।

स्रंगारकः शनिश्चैव, राहुभास्करकेतवः । भृगुपुत्रसमायुक्ताः सप्तमस्थास्त्रिकापहाः ॥ ४ ॥ शिस्पि-स्थापक-कर्नृ गां, सद्यः प्राग्गवियोजकाः । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन, सप्तमस्थान् विवर्जयेत् ॥ ५ ॥ सप्तम स्थान में रहा हुग्रा मंगल, शनि, राहु, सूर्य, केनू ग्रीर शुक्र शिल्पी, श्रावक ग्रीर ग्राचार्य इन तीनों के प्राणों का नाश करते हैं।

# सूर्ये विबले गृहपो गृहिगाी मृगलाञ्छने घनं भृगुजे । वाचस्पतौ तु सौख्यं, नियमान्नाशं समुपयाति ॥ ६ ॥

प्रतिष्ठा में सूर्य निर्वल हो तो गृहपंति, चंद्र निर्वल हो तो स्त्री, शुक्र निर्वल हो तो धन और गुरु निर्वल हो तो सुख का भवश्य नाज्ञ होता है।

प्रतिष्ठा में उदयास्त की शुद्धि देखनी चाहिये । श्रीउदयप्रभसूरिजो के मत में—

त्रिकोण ग्रीर केन्द्र में रहा हुग्रा मंगल ग्रीर शिन मंदिर को ध्वस्त करते हैं।

ग्रन्य स्थान में कहा गया है--

शून्य केन्द्र स्थान की अपेक्षा जन्मराशिपित या नामराशिपित के कूर ग्रह भी केन्द्र में हो तो श्रेष्ठ है। अन्य भी कहा है— केन्द्र और हों भुवन में क्रूर ग्रह हो तो प्रासाद का हो नाश कर देते हैं। शत्रु घर के सारे ग्रह नेष्ट हैं। राहु—केनु साथ का लग्न या सातवें भुवन का चंद्र नेष्ट है। किन्तु गुरु और शुक्र के साथ रहा हुआ या देखा हुआ चन्द्र शुभ है। सारे ग्रह ११वें स्थान में गुभ हैं।

लल्ल के मत में --

मेष या वृषभ का चंद्र या सूर्य हो, मंगल-बुघ होन वली हो भ्रीए शनि वलवान हो तो 'ग्ररिहंत मूर्ति' को प्रतिष्ठा करनी चाहिये ।

#### [ ३४६ ]

#### नारचन्द्रानुसार ग्रहसभा के चार प्रकार-

शौरार्क क्षिति सूनव ित्र रिपुगा द्वित्रि स्थितश्चन्द्रमा,
एक द्वित्रिखपञ्चबन्धुषु वुधः शस्तः प्रतिष्ठाविधौ ।
जीवः केन्द्रनवस्वधीषु भृगुजो व्योमित्रकोरो तथा,
पातालोदययोः सराहु शिखिनः सर्वेडप्युपान्त्ये शुभाः ॥१॥
खेडकः केन्द्र नवारिगः शशधरः सौम्यो नवास्तारिगः,
षठ्ठो देवगुरुः सितस्त्रि धनगो मध्याः प्रतिष्ठाक्षरो ।
प्रक्तेन्दुक्षितिजाः सुते सहजगो जीवो व्ययास्तारिगः,
शुक्रो व्योमसुते विमध्यमफलं शौरिश्च सिद्भमंतः ॥२॥

प्रतिष्ठा में सूर्य, मंगल ग्रौर शनि ३-६ स्थान में, चन्द्र २-३ भुवन में, बुध १-२-३-४-४-१० भुवन में, गुरु १-२-४-४-७-६-१० भुवन में, शुक्र १-४-४-६-१० भुवन में तथा राहु ग्रौर केतु सहित सारे ग्रह ११वें भुवन में हो तो उत्तम हैं।

सूर्य १०वें भुवन में, चंद्र १-४-६-७-६-१० भुवन में, बुध ६-७-६ स्थान में, गुरु ६ स्थान में और शुक्त २-३ स्थान में हो तो मध्यम है। तथा पाँचवा सूर्य, चंद्र, मंगल, ३ रा गुरु, ६-७-१२ शुक्त और ४-१०वाँ शनि विमध्यम है। इनसे शेष रही ग्रहसंख्या कनिष्ट है।

## राहु-केतु के लिये कहा गया है कि—

प्रतिष्ठा में ३-६-१०-११ वाँ रिव, २-३-६-१०-११ वाँ चन्द्र, ३-६-११ वाँ मंगल - शनि, ८-१२ के श्रितिरिक्त बुध-गुरु और १-४-६-१०-११ वाँ शुक्र उत्तम है । १-४-४-६-१० वाँ शुक्र, ७ सहित उसी भुवन के बुध गुरु, ३-६ वा चन्द्र तथा ऋूर ग्रह भ्रीर ११ वें में सारे ग्रह हों तो प्रतिष्ठापक को लक्ष्मी मिलती है श्रीर प्रतिमा के सानिच्य में देवता रहते हैं।

पूर्णभद्राचार्य प्रतिष्ठा कुण्डली के वारहों भुवनों में रहे प्रहों का फल इस प्रकार से कहते हैं—

सूर्य वारहों भुवन में अनुक्रम से-

मंदिर घ्वंस, हानि, घनप्राप्ति, स्वजन पीड़ा, पुत्र पीड़ा, शत्रू क्षय, स्त्री की मृत्यु, स्वयं की मृत्यु, धर्मनाश, सुख, ऋद्धि श्रोर शोक करता है।

चंद्र वारहों भुवनों में भ्रनुक्रम से-

प्रतिष्ठापक की घात, धन प्राप्ति, सौभाग्य कलह, दीनता, शत्रु जथ, सुख नाश, मरण, विच्न, राज मान, विषय विकार-विकार, हानि ग्रौर धन का नाश कराता है ।

मंगल बारहों भुवन में --

दाह, मंदिर घ्वंस, पृथ्वी की प्राप्ति, रोग, शस्त्र से पुत्र घात, शत्र क्षय, स्त्री नाथ, स्वजन नाश, गुण नाश, रोग, धन प्राप्ति श्रीर हानि कराता है।

बुध वारहों भुवन में ग्रनुक्रम से---

प्रतिम की ग्रखंड महिमा, घन लाभ, शत्रु नाश, सुख, पुत्र लाभ, शत्रु क्षय, उत्तम स्त्री का लाभ, ग्राचार्य घात, धनप्राप्ति कार्य सिद्धि, आमरण लाभ ग्रीर लक्ष्मी का नाश कराता है।

गृष बारती भूवन मे-

योति, वृद्धि, सूत्र, शत् ध्रव, पुण सूत्र, राजन शास, स्त्री सूत्र, मानार्य पात पन प्राप्ति, लाभ, ऋदि धोठ मृत्युतारक है।

गुक बारहीं भुवन मे-

कार्यसिद्धि, धन, मान, नेज, इश्री का मुग, अरथण, पुत्रश्रीत तथा चैश्यादिसंग, श्रमुत, पूत्रयना, पुत्रयना, पूत्रयना और पूत्रयना कराता है ।

शनि बारहों भुवन में —

पूजा का प्रभाव, प्रतिष्ठावक का नाम, यति वेषव, मंदिर वंषु का नाम, पुत्र मृह्यु, रोग ग्रीर धन्न का धप, स्वतन घोर हत्री का मरण, समों का नाम, पाप तृद्धि, कार्य नाम, विविध मुख समृद्धि ग्रीर १२वां रोग कराता है।

राहु हरेक स्थान पर शनि की तरह हो कित्पत होता है फिर भी २-६-११ भुवन में राहु श्रेष्ठ है । १-४-७ भुवन में किनिष्ट है श्रीर शेष में मध्यम है।

केतु भी ३-६-११ भृवन में श्रोप्ठ है।

[३४६]

# नारचंद्र प्रतिष्ठा ग्रह चक्रम् ।

|    | रवि | सोम | मंगल | वुध | गुरु | शुक्र | হা নি | राहु<br>केतु |
|----|-----|-----|------|-----|------|-------|-------|--------------|
| ۶  | ग्र | म   | श्र  | ন্ত | व    | ত     | ग्र   | भ्र          |
| २  | 캥   | उ   | ग्र  | ਚ   | ਭ    | म     | ग्र   | म            |
| ¥  | उ   | उ   | उ    | ਚ   | वि   | म     | ਭ     | उ            |
| 8  | ग्र | म   | अ    | ত্ত | उ    | उ     | भ्र   | म            |
| ሂ  | वि  | वि  | वि   | उ   | उ    | उ     | वि    | म            |
| Ę  | उ   | म   | उ    | म   | म    | वि    | उ     | ন্ত          |
| ૭  | श्र | म   | श्र  | म   | उ    | वि    | श्र   | भ्र          |
| 5  | ग्र | ग्र | ग्र  | श्र | ग्र  | ऋ     | ग्र   | म            |
| 3  | श्र | म   | ग्र  | म   | ভ    | उ     | ग्र   | म            |
| १० | म   | म   | ग्र  | ত্ত | उ    | उ     | वि    | म            |
| ११ | ভ   | उ   | उ    | उ   | उ    | उ     | . उ   | उ            |
| १२ | ग्र | 双   | 洯    | अ   | म्र  | वि    | ग्र   | <u>म</u>     |

[३६०]

# पूर्णभद्र प्रतिष्ठा-ग्रह फल यंत्र

|                  | रवि    | सोम      | मंगल    | बुघ      | गुरु          | शुक्र    | হানি    |
|------------------|--------|----------|---------|----------|---------------|----------|---------|
| १ कर्तामंदिर     | घ्वंस  | मृत्यु   | ग्रग्नि | महिमा    | कीर्ति        | सिद्धि   | ग्रपूजा |
| २ धन             | हानि   | प्राप्ति | ध्वंस   | प्राप्ति | वृद्धि        | प्राप्ति | मृत्यु  |
| ą                | धन     | सोभाग्य  | भू लाभ  | ग्रशत्र् | सुख           | मान      | वैभव    |
| ४ स्वजन          | पीड़ा  | कलह      | रोग     | सुख      | वृद्धि        | ैतेज     | क्षय    |
| ५ सुत            | पीड़ा  | दैन्य    | घात     | प्राप्ति | सुख           | सुख      | मृत्यु  |
| ६ शत्रु          | मृत्यु | जय       | नाश     | मृत्यु   | হাীক          | ग्रयश    | नाश     |
| ७ स्त्रो         | मृत्यु | दु:ख     | मृत्यु  | लाभ      | )<br>प्राप्ति | पुत्रदा  | मृत्यु  |
| <b>८ मृ</b> त्यु | स्व०   | स्वयं    | सगा     | सूरि     | !<br>. गुरु   | दुःख     | गोत्र   |
| ६ धर्म           | नाश    | विघ्न    | नाश     | प्राप्ति | प्राप्ति      | पूज्यता  | क्षय    |
| १० कार्य         | सुख    | मान      | रोग     | सिद्धि   | लाभ           | पूज्यता  | हानि    |
| ११ प्राप्ति      | ॠद्धि  | शांति    | धन      | घरेणां   | ऋद्धि         | पूज्यता  | समृद्धि |
| १२ हानि          | सुख    | धन       | सुख     | धन       | आयु           | पूज्यता  | देह     |

[३६१]

# शुभ प्रतिष्ठा चक

|           | उत्तम                  | मध्यम           | उत्तम                       |
|-----------|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| रवि       | <del>-</del>           | Ä               | ₹~ <b>६</b> ~१ <b>१~</b> १० |
| ्सोम      | <del></del>            | त्रिकोण केन्द्र | ₹- <b>११-२-६-१०</b>         |
| मङ्गल     | ₹-६११                  | ሂ               | <b>३−६−११</b> +             |
| बुव       | <b>५-१२</b> ग्रतिरिक्त | <b>€-6-</b> €   | <b>प−१२</b> ग्रतिरिक्त      |
| गुरु      | <b>५-१२</b> ग्रतिरिक्त | Ą               | द−१२ <b>ग्रतिरिक्त</b>      |
| গুক       | 8-8-E-40-18            | २-५-६-७         | १-४-५-६-१०-१०+-२-३          |
| शनि       | 3-5-99                 | ¥-2-60          | 3-8-88-                     |
| राहु-केतृ | लग्न शुद्धि            | लग्न शुद्धि     | ।<br>३-६-११+४-६ आ.सिद्धिः   |

कारावगस्स जम्मे, दसमे सोलसमेऽठारसे रिक्खे । तेवीसे परावीसे, न पइट्ठा कह विकायव्वां ।। १२७॥

प्रतिष्ठापक के जन्म का दसवां, सौलहवां, ग्रठारहवां, तेइसवां ग्रीर पच्चीसवां नक्षत्र हो तो कोई भी प्रकार से प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिये ।

श्रन्य देवों की प्रतिष्ठा के लिये रत्नमाला में इस प्रकार से प्रमाण मिलता है—

गण, परिवृठ राक्षस, यक्ष, भूत, ग्रसुर, शेषनाग ग्रीर सरस्वती ग्रादि की रेवती नक्षत्र में, वौद्ध की श्रवण नक्षत्र में, लोकपालों की धनिष्ठा में तथा शेष इन्द्रादिक देवनाओं को स्थिर नक्षत्र में प्रतिष्टा करनी चाहिये । सबं देवों की प्रयनी - अपनी निधि, करण क्षण प्रीर नक्षत्र में और लेष्यमृति की उत्तराभाद्रपर नक्षत्र में प्रतिष्टा करनी चाहिये ।

सिंह लग्न में सूर्य की, कुम्भ में प्रशा की, कन्या में विष्णु की, मिथुन में जिब की, चर में खूद देवों की, स्थिर में सबै देवों की तथा दिख्यभाव में देवियों की प्रतिष्ठा थेण्ड है।

लल्ल के मत मं-

सोम्य लग्न में देवों की, अूर लग्न में यक्ष - राधस ग्रीर साधारण लग्न में गम्म तथा गणपतियों की स्वापना करनी चाहिये।

लग्न का बुध, केन्द्र का गुरु तथा चतुर्य स्थान का गुरु हो तब इन्द्र, कार्तिक, स्वामी, मूर्य, चन्द्र श्रीर यक्षा की स्थापना करनी चाहिये। नवमी तिथि को शुक्तंदय हो, बलवान चन्द्र हो श्रीर बलवान गुरु हो तथा दसवां मंगल हो तो देवियों की मूर्ति स्थापित करनी चाहिये। इस मुहूतं में फेरफार यदि हो जाय तो शिल्पी, सुथार श्रीर प्रतिष्टापक का वध-बंधनादि दुःव होते हैं।

समय के लिये जिस-जिस कार्य की फुण्डली में जिस-जिस भुवन में सूर्य शुभ हो उन-उन कार्यों में तत्-तत् भुवन के योग में श्राने वाला इण्ट लग्न के उदयवाला दिन भाग भी शुभ है।

िकन्तु यह सदैव ध्यान रखना चाहिये कि दिन के उत्तरार्घ में विवाह का लग्न लिया जाता है किन्तु प्रतिष्टा का लग्न नहीं लिया जाता । अतः वृद्ध परम्परा का श्रनुसरण करना चाहिये । नक्षत्र द्वारा--

संभागयं रिवगयं,
विड्डेरं सग्गहं विलंबं च ।
राहुहयं गहिभन्नं,
वज्जए सत नक्खत्ते ॥ १२८ ॥
श्रत्थमणे संभागयं,
रिवगयं जत्थ हिस्रो श्र श्राइच्चो ।
विड्डेरमवद्दारिय,
सग्गह-क्र्रगहिठस्रं तु ॥ १२६ ॥
श्राइच्च पिटुस्रो ऊ,
विलंबि राहुहयं जिंह गह्यां ।
मज्भेरा गहो जस्स ड,
गच्छइ तं होइ गह भिन्नं ॥ १३० ॥

शुभ कार्य में संघ्यागत, रिवगत, विड्वर, सग्रह, विलंबित, राहूगत और ग्रहभिन्न ये सात नक्षत्र विजित हैं। ग्रस्तकाल में हो वह संघ्यागत, सूर्य वाला हो वह रिवगत, वक्रीग्रह हो वह विड्वर, कर्ष्यह वाला हो वह सग्रह. सूर्य की पूठ (पृष्ठ) का विलम्बित, ग्रहणवाला हो वह राहूहत तथा जिसके मध्य में से ग्रह चले जाय वह ग्रह भिन्न नक्षत्र कहा जाता है। विड्वर तथा राहूगत नक्षत्र का दूसरा नाम 'ग्रपद्वारित' तथा 'ग्रहणदम्ब' है।

नारचंद्र में ग्रह की वाम ग्रौर दक्षिण हिंद से विधित नक्षत्र को 'ग्रहिंभन्न' कहा जाता है। संभागयम्मि कलहो, होई विवास्रो विलंबिनम्बत्ते । विड्डेरे परविजस्रो, श्राडक्चगए श्रनिब्बाएं ।। १३१॥ जं सग्गहम्मि कीरई, नक्बत्ते तत्य विग्गहो होइ । राहुहयम्मि मरणं, गहभिन्ने सोिएडिंग्गानो ।। १३२॥

संध्यागत नक्षत्र में कार्य करने में कलह, वितिध्वित नद्यप्र में विवाद, विड्वर नक्षत्र में दाशु को जय, रविगत नक्षत्र में प्रशांति, सम्रह नक्षत्र में विग्रह, राहुगत नक्षत्र में मृत्यु और ग्रहमिन्न नदात्र में कार्य करने से रक्त का वमन हो जाता है।

उपग्रह कहते हैं---

रविरिक्खाग्रो हेया, जवगाहा पंचम-ऽट्ट-चजदसमा । श्रद्वारस जगुरगीसा, वावीसा तेवीस चजवीसा ।। १३३ ।।

रिव नक्षत्र से पांचवां, श्राठवां, चौदहवां, श्रटारहवां, उन्नीसवाँ वाइसवां, तेइसवां श्रीर चौइसवां नक्षत्र उपग्रह है ग्रीर त्याज्य है। इनका शुभ कार्यों में त्याग करना चाहिये।

वामदेव के मत में---

ं उपग्रह का गौड़ देश में त्याग करना चाहिये । कुछ के मत में उपग्रह का मालव सिंध में त्याग करना चाहिये ।

एकार्गल-

सेगविसमजोगढं, सम श्रद्ध चउदसंख सिररिक्लं।

#### [३६५]

दाउं चउद्दस सिलाए, सिस-रिव इक्कम्मलं वज्जे ॥ १३४ ॥

विषम योग में एक वढ़ाकर भ्राधा करना चाहिये तथा सम योग में आधे कर के चौदह वढ़ाने चाहिये। जिस संख्या वाला भोषे नक्षत्र भ्राये उसे चौदहशलाका पर स्थापित करने से सन्मुख सन्मुख चन्द्र सूर्य भ्राने पर एकार्गल योग होता है जो वर्जित है।

लग्नशृद्धि में तो स्पष्ट कहा है कि अनुक्रम से अधिवनीं अनुराधा, मृगशर, मूल, पुनवंसु, पुष्य, अक्लेपा, मधा, तथा विद्या ये नो दुष्ट योगों के शिर नक्षत्र हैं।



एक खड़ी तथा तेरह ग्राड़ी रेखा रेखाएँ दुहरानी चाहिये। कुल चौदह रेखाएँ करनी चाहिये। मस्तक भाग में शिर नक्षत्र स्थापित कर ग्रन्य भुजाग्नों में निर्दिष्ट नक्षत्र स्थापित करने चाहिये। इस प्रकार यदि सूर्य चन्द्र एक रेखा के नक्षत्र में ग्राये जानना चाहिये कि एकार्गल योग है।

#### नारचंद्र में इसके लिये कहा है-

### यात्रायां मरगां विद्याद्, ग्रारम्भे कार्यनाशनम् । वैधन्यं स्याद् विवाहे तु, दाहः स्याद् वसतां गृहे ॥१॥

एकार्गल योग हो तो यात्रा में मृत्यु होती है, ग्रारम्भ किया हुग्रा कार्य नष्ट होता है, विवाहित स्त्री विधवा हो जाती है, श्रीर नविर्मित घर में ग्राग लग जाती है।

एकार्गल का त्याग न हो सके तो पादवेव का त्याग तो म्रवश्य करना चाहिये। यह योग अति दुष्ट है म्रतः इसका त्याग म्रवश्य करना चाहिये।

पातयोग--

श्रस्ते म चि श्रणु सव रे, विसमारेहाउ सेसमभिलहिउं। रविरेहस्सिग्गि गिग्गिए, इहुं रिक्ले विसमि पाउ ॥ १३५॥

अश्लेषा, मघा, चित्रा, अनुराघा, श्रवरा और रेवती नक्षत्रों पर विषम रेखा दुहरानी चाहिये और सूर्य नक्षत्र की रेखा से उस विषम रेखा तक का शेष ग्रहण करना चाहिये, इस शेष रिव रेखांक प्रमाण से ग्रिश्वन्यादि नक्षत्रों को गिन कर उस पर विषम रेखा स्थापित करना चाहिये । यदि इष्ट नक्षत्र पर वह विषम रेखा ग्राये तो पातयोग जानना चाहिये । जैसे सत्ताइस नक्षत्रों की स्थाप्ता करके ग्रञ्छेपा, मधा, चित्रा, अनुराधा, श्रवण ग्रीर रेवती इन छः नक्षत्रों के ऊपर 'ऽ'रेखा दुहरानो चाहिये ग्रीर सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र को रेखा से यह विषम 'ऽ'तेखा तक के अंक गिनकर सूर्य नक्षत्र पर स्थापित करना चाहिये । फिर ग्रश्विनी नक्षत्र से उस ग्रंकों के प्रमाणों पर विषम रेखा दुहरानी चाहिये । इस प्रकार जिस जिस रेखा पर 'ऽ' रेखा पड़े उन—उन नक्षत्रों को पातयोग से प्रमावित तथा दूपित जानना चाहिये ।

जैसे रिव नक्षत्र से ग्रव्लेपादि छ: नक्षत्रों का जो अंक हो उन्हीं ग्रंक वाले ग्रव्विनी ग्रादि नक्षत्रों में पातयोग होता है।

लग्न शुद्धि में कहा गया है कि-

रिव नक्षत्र से जितनी संख्या पर ग्रनुराधा नक्षत्र हो, अदिवनी से उतना ही तथा उसके पश्चात् छट्टा, छट्टा, दशम, द्वितीय तथा पंचम नक्षत्र पात्योग से दूषित है।

श्री उदयप्रभसूरि के मत में —

त्रुल गंड, हर्पण, व्यितपात, साच्य और वैघृति योग के ग्रंत में जो नक्षत्र हो उसमें वर्ज्य पातयोग ग्राता है ।

नारचंद्र में कहा है-

पातेन पतितो ब्रह्मा, पातेनैव च शंकरः । विष्णुः पतित पातेन, त्रैलोक्यं पातयेत् तथा ॥१॥ न्नह्या, विष्णु और शंकर पात से ही गिरे हैं। पात तीनों लोकों को गिराने में समर्थ है। वामदेव कोशल में पात विजत करना चाहिये। किन्ही के मत में ग्रांग वंग में पात का कोई दोप नहीं है।

लता-

रिवमुक्खा निम्नरिक्खा, वार-ऽहुम-तिम्न-तिचीसं छट्टुं च । परावीस म्नडिंगचीसं, कुरान्ति लत्ताहमं रिक्खं ॥ १३६ ॥

रिव ग्रादि ग्रह ग्रनुक्रम से ग्रपने नक्षत्र मे वारह, ग्राठ, तीन, तेइस, छः, पच्चीस, ग्राठ ग्रीर इवकीसमें नक्षत्र की लक्षा प्रहार करता है । ग्रनुक्रम से १८-२२-२७-७-२४-५-२२ ग्रीर ६ वं नक्षत्र की प्रहार करता है ।

लत्ताहत नक्षत्र श्रशुभ है ग्रतः शुभ कार्य में इसका त्याग करना चाहिये ।

पूर्णभद्र के मत में -

रिव आदि की लत्ता से दूपित हुए नक्षत्र में कार्य करने से अनुक्रम से १ वैभवनाश, २ भय, ३ मृत्यु, ४ स्वयं का नाश, ५ अनुज नाश, ६ कार्य का नाश, ७ मृत्यु द मृत्यु होती है।

वामदेव कहते हैं -

वंगाल में ग्रौर किसो के मत में सौराष्ट्र में तथा दक्षिण में कोई लत्ता दोष नहीं होता । नक्षय वेध--

## सत्त सिलाए कितिग्र-माई रिक्षे ठवित्तु जोएह । गहवेहिमहुरिक्षे, उवरि श्रहो वा पयत्ते ग ॥ १३७ ॥

सप्तशलाका चक में कृतिकादि नक्षत्र स्थापित कर ग्रहवेघ देखना चाहिये । यदि ऊपर या नीचे इष्ट नक्षत्र का वेघ हो तो उसका प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिये ।

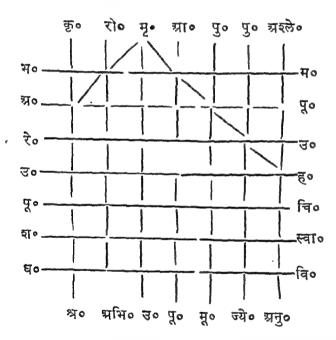

सात खड़ो तथा सात ग्राड़ो रेखाएँ दुहरानी चाहिये ग्रीर उसके ऊपर के किनारे से ग्रनुक्रम से कृतिकादि २८ नक्षत्र स्थापित करना चाहिये, फिर जो - जो ग्रह जिस-जिस नक्षत्र में हो उन-उन ग्रहों को उन-उन नक्षत्रों के पास रखना चाहिये ।

सुधिश्वङ्गार वार्तिक में कहा है-

रिव ग्रादि सात ग्रितचारो ग्रहों में से जो ग्रह रेवती में हो वह वाम हिंद से मृगशर को वेधित करतो है। इस प्रकार मृगशर नक्षत्र दो तरफ ग्रहिमन्न होता है और मंगल आदि पांच मध्यम गितवाले ग्रहों में जो ग्रह उत्तरापाढा में हो वह ग्रह सम्मुख हिंद से मृगशर को वेधित करता है।

पंचिसलाए दो दो, रेहा कोणेसु रोहिगाीमुक्खा । दिसी धुरि रिक्खा उ कमा, वए विलोइज्ज वेहमिहं ।।१।।

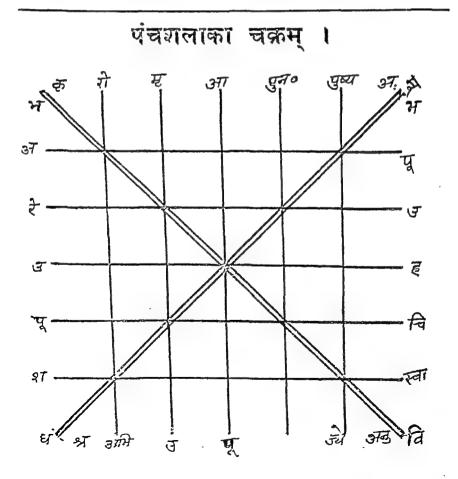

पंचरालाका चक्र में कोण की दो-दो रेखा श्रयीत पांच रेखाएं खड़ी तथा पांच रेखाएं श्राड़ी खींचनी चाहिये फिर एक कोण से दूसरे कोण तक इस प्रकार दो-दो रेखाएं दुहरानी चाहिये तथा सप्त रेखा चक्र के प्रमाण से सम खड़ी रेखा के कपर के भाग से रोहिणी श्रादि २८ नक्षत्र स्थापित करने चाहिये तथा जी ग्रह जिस नक्षत्र में हो उस ग्रह को उस नक्षत्र के समीप स्थापित करना चाहिये। यहां भी सन्मुख रहे हुए, ग्रह से इण्ट नक्षत्र का वेष होता है।

इस प्रकार विधे हुए नक्षत्रों का त्याग दीक्षा में करना चाहिये ।

> यह पंचरालाका चेघ दोक्षा श्रोर विवाह में हो देसे जाते हैं। पीर्णभद्र में कहा गया है—

श्राचार्यपद श्रादि में सप्तशलाका चक्र में ग्रीर व्रतिविगेर में पंचरालाका चक्र में कृतिकादि नक्षत्रों की स्थापना करके चन्द्र का ग्रहवेष देखना चाहिये। इस चक्र में भी पादान्तरित बल, वेयफल वेषमंग ग्रादि सप्तशलाका के द्वारा हो जानना चाहिये श्रीर केन्द्र में शुभ ग्रह हो तो सौम्यग्रह की लत्ता, पात तथा उपग्रह से दूपित हुए नक्षत्रों का पाद ही त्यागना चाहिये। किन्तु केन्द्र में शुभ ग्रह न हों तो वह सम्पूर्ण नक्षत्र त्यागने योग्य है।

श्रव शीघ्र सिद्धि द्वार श्रीर उसमें प्रथम छाया लग्न के विषय में कह रहे हैं।

सिद्धच्छायालग्गं, रवि-कुज-बुह-जीव संकुपाय कमा । एगारस नव श्रड सग, श्रद्धद्वा (नव ) सेसवारेमु ॥१३६॥

भ्रनुक्रम से रिव, मंगल, बुघ और गुरुवार को ग्यारह, नी भाठ ग्रीर सात तथा शेष वारों में साढे श्राठ शंकु पाँव हो तब सिद्धच्छाया लग्न होता है।

ग्रारम्भसिद्धि में कहा गया है—

छाया लग्न मात्र ३० ग्रक्षर प्रमाण का होता है। इसका प्रारम्भ पगलां की इष्ट छाया ग्रावे तब से पूर्व १५ ग्रक्षर से होतों है तथा पांवों को इष्ट छाया के पश्चात् १५ अक्षर तक रहती है। ग्रतः कार्य का प्रारम्भ ग्रोर पूर्णीहुति उस समयान्तर में ही करनी चाहिये जिससे सिद्धच्छाया सिद्ध की गई जान पड़े।

नारचंद्र टिप्पणी के अनुसार—

जइ पुरा तुरियं कज्जं, हविज्जलग्गं न लप्भए सुद्धं । ता छाया-धुवलग्गं, गहिग्रव्वं सयलकज्जेसु ।। १ ।।

न तिथिर्न च नक्षत्रं, न वारा न च चन्द्रमाः । ग्रहा नोपग्रहाश्चैव, छायालग्नं प्रशस्यते ।। २ ।।

न योगिनी न विष्टिश्च, न शूलं न च चन्द्रमाः । एषा वज्मयी सिद्धि—रभेद्या त्रिदशैरिप ।। ३ ।।

यात्रा दीक्षा विवाहश्च, यदग्यदिष शोभनम् । निर्विशंकेन कर्तव्यं, सर्वज्ञवचनं यथा ।। ४ ।। यदि कार्य शीघ्रता का हो ग्रीर शुभ लग्न नहीं मिलता हो तो प्रत्येक कार्य में 'छायालग्न' ग्रीर 'घ्रुवलग्न' लेना चाहिये। ऐसा हर्षप्रकाश में उल्लेख है।

तिथि, नक्षत्र, वार, चन्द्र, ग्रह या उपग्रह इन सवकी कोई
ग्रावश्यकता नहीं है। मात्र छायालग्न ही प्रशंसनीय है। यह छाया
देवताग्रों से भी ग्रभेद्य वज्रमयी है ग्रीर वहां प्रतिकूल योगिनी,
विष्टी, शूल और चन्द्रमा भी न्यर्थ है। छायालग्न में यात्रा, दीक्षा,
विवाह ग्रीर शेष शुभ कार्य सर्वज्ञ भगवान के वचनों से निःशंकता
से करने चाहिये।

ध्रुवचक-

#### तिरिच्छगे धुवे दिवला-पइट्ठाइ सुहंकरे । उड्ढट्टिए धयारोव-खित्तगाई समायरे ।। १४० ।।

ध्रुव तिरछा हो तब दीक्षा प्रतिष्ठादि गुभकर है तथा ध्रुव उर्घ्व हो तब घ्वजारोपएा, क्षेत्र प्रवेश आदि कार्य करने चाहिये ।

ध्रुवतारा के समीप एक तारा का भुण्ड है। उसका नाम ध्रुचक्र या ध्रुमांकडो है। वह चक्र ध्रुव की वाई तरफ चलता एक ग्रहोरात्र में दो बार खड़ा तथा दो बार ग्राड़ा होता है तथा उसके किनारे के दो तारा सीधी कतार में बरावर उर्ध्व या तिर्यक् ग्रावे तब ध्रुवलग्न होता है।

पूर्वावायों के मत में--

१ ध्रुव मघा ग्रौर घनिष्ठा के उदयकाल में उर्घ्व होता है तथा अनुराघा ग्रौर कृतिका के उदयकाल में तिर्यक् होता है।

#### [ **३७**%]

इसके ग्रतिरिक्त घ्रुवयन्त्र और हीकायँत्र से भी घ्रुव का स्पष्ट ज्ञान होता है।

ध्रुवलग्न का समय उदित लग्न के नवांश जितना होता है। एक अन्य मत में नवांशक के मध्य के तीसरे भाग जितना माना जाता है। इस प्रकार आरम्भसिद्धि वार्तिक में कहा गया है। शी घ्रता का कार्य छायालग्न और ध्रुवलग्न में करने चाहिये।

शंकुच्छाया —

वीसं सोलस पनरस चउदस तेरस य बार बारेव । रिवमाइसु बारंगुल-संकुच्छायंगुला सिद्धा ।। १४१ ।।

वारह ग्रंगुल के शंकु की छाया रिव आदि में श्रनुक्रम से २०, १६, १४, १४, १३, १२ और १२ अंगुल प्रमाण हो तो वह सिद्ध छाया कही जाती है। पादच्छाया में जैसे सात हाथ के शंकु का माप है वैसे ही यहाँ वीस अंगुल के शंकु से छाया का नाप लिया जाता है। यह छाया रिव श्रादि वारों को श्रनुक्रम से २०-१६-१४-१४-१३-१२ श्रीच १२ श्रंगुल प्रमाण जव हो तव सिद्धच्छाया होती है ऐसा जानना चाहिये।

बे वार श्रभीयं दिगामहीं,
मासा श्रभियाइं उ० सा० चउत्थपयं ।
सवगाइ घड़ी चारहीं,
लहीयं करि कज्ज फल बहुयं ।। १ ।।

श्रभिच दिन में दो वार श्राता है श्रीर मास में उत्तराषाढा के चौथे पाद से श्रवण की चार घड़ो तक एक वार श्राता है । उसमें कार्य करने से वहुत फल मिलता है। मध्याह्न काल पूर्व की एक घड़ी श्रीर पश्चात् की एक घड़ी इस प्रकार दो घड़ी प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठ है। जिस समय द वाँ श्रिभिजित् क्षण हो उस विशेष काल का 'विजययोग' नाम है। स्रत: श्राठवें अभिजित् क्षण में दक्षिण दिशा में प्रयाण के श्रितिरक्त दीक्षा, प्रतिष्ठा, प्रवेश, प्रयाण श्रादि कार्य सुलकर है।

पूर्णभद्रानुसार-

विजय योग में किया गया कार्य युगांत में भी किसो प्रकार से नष्ट नहीं होता ।

लल्ल के मत में--

ष्ट्राण्चक लेकर मध्याह्न काल में अभिजित् नक्षत्र में सारे दोष हिनत होते हैं।

हर्षप्रकाश में भी कहागया है--

संध्या प्रारम्भ ग्रीर तारा दर्शन के मध्यकाल में भी सर्व कार्यों में सिद्धि देने वाला 'विजय' नाम का योग है।

संघ्या काल का 'गोधुलिक लग्न' यह विवाह में प्रधान लग्न है।

श्रीउदयप्रभसूरिजी के मत में—

संध्याकाल में उड़ती हूई गो रज के समय गोधुलिकाल है।

मुहूर्तचितामणी टीका में कहा है-

रिव का आधा या तीसरा भाग शेष रहे तब से दो घड़ी तंक गोरज लग्न होता है। - [ ३७७ ]

दैवज्ञराम के श्रनुसार— (मू० चि०)

मन्दाक्रान्ता.-

नाऽस्यामृक्षं न तिथिकरणं नैव लग्नस्य चिन्ता, नो वा वारो न च लवनिधि नी मुहूर्तस्य चिर्चा। नो वा योगो न मृतिभवनं नैव जामित्रदोषो, गोधूलिः सा मुनिभिरुदिता सर्वकार्येषु शस्ता ॥१॥

मुनि लोगों ने सारे कार्य में गोधुलिक को प्रशस्त कहा है, इस लग्न में नक्षत्र, तिथि, करण, लग्न, बार, लब, समय, मुहूर्त, योग, ग्राठवाँ भुवन या जामित्रादि कोई-कोई दुष्टता देखने की ग्रावहयकता नहीं है।

सारङ्ग के मत में--

गोरज में छट्टा, ग्राठवाँ चन्द्र के ग्रतिरिक्त जामित्र, ग्रह, चंद्र, लग्न, होरा, नवांश ग्रीर भाव ग्रादि के दोषों का कोई विचार नहीं करना चाहिये ।

मुहूर्तवितामणिकार का मत-

ये क्लोक प्रशंसा परायण है अतः श्रमावस्या, भद्रा, भरणी श्रादि तथा अन्य प्रकार के शक्य दोषों का परिहार करके लग्न व लेना चाहिये।

'लल्ल' के मत में -

वीर्यवान् शुद्ध लग्न हो तो गोरज निकम्मा है। ग्रतः शुभ लग्न नहीं हो तब गोधुलिक लेना चाहिये। गोधुलिक के दोष इस प्रकार हैं-

कुलिकं क्रान्तिसाम्यं च, मूर्तौ षष्ठोऽष्टमः शशी । पञ्च गोधुलिके त्याज्या, ग्रन्ये दोषाः शुभावहाः ।।१।।

कुलिक, क्रान्तिसाम्य, लग्न का छठ्ठा और ग्राठवां चंद्र ये पाँच दोष गोधुलिक में त्याज्य हैं ग्रीर शेष दोष शुभ हैं।

श्रारम्भसिद्धि में-

भद्रा तथा ग्रधंयाम भी वर्ज्य लिखा है । इससे गुरुवार तथा शनिवार को गोधुलि का निषेध होता है।

नारचंद्रानुसार--

लग्नाष्टमे चन्द्रज-चन्द्र-जीवे, भौमे तथा भागवजाष्टमे च । मूर्तौ च चन्द्रो नियमाच्च मृत्युः, गोधूलिकं स्याप्तरिवर्जनीयम् ॥ १॥

तात्कालिक कुण्डली में म्राठवें भुवन में बुध, चंद्र, गुरु, मंगल या शुक्र हो भ्रीर लग्न में चन्द्र हो तो निश्चय ही मृत्यु होती है । भ्रतः यह गोध्लिक वर्ष्य है ।

संहितासार में उल्लेख है कि-

यत्रैकादशगश्चन्द्रो, द्वितीयो वा तृतीयगः। गोधूलिका तु विज्ञेया, शेषा धूलिरिति स्मृता ॥१॥ जिस लग्न में ग्यारहवाँ, दूसरा ग्रीर तीसरा चन्द्र हो उसे गोधूलिक लग्न जानना चाहिये। शेष तो धूल हो जानना चाहिये। ग्रथित् २-३-११ चन्द्र शुभ है।

गोधूलिक लग्न गोपाल, हीनवर्ण और पूर्वदेश के मनुष्यों के लिये श्रेष्ठ है।

मनोहर के मत में-

घटी लग्न के स्रभाव में ब्राह्मण के अतिरिक्त भ्रौर गदाधर के मत में ब्राह्मण को भों श्रोष्ठ है।

शिवालिखी में कहा है-

## व्यतिपाते च संक्रान्तौ, भद्रायामशुभे दिने । शिवालिखितमालोक्य, सर्वक्रार्यांगि साधयेत् ॥१॥

व्यतिपात, संक्रान्ति, विष्टि ग्रीर ग्रशुभ दिन शिवृलिखि देख कर सारे कार्यं करने चाहिये ।

प्रत्येक शुभ कार्य में शकुन की भी महत्ता दर्शाई गई है-नक्षत्रस्य मुहूर्तस्य, तिथेश्च करणस्य च। चतुर्णामिष चैतेषां, शकुनो दण्डनायकः ॥१॥

नक्षत्र, मुहूर्त, तिथि ग्रीर करण इन चारों का दण्डनायक शकुन है।

लल्ल के मत में-

शकुन रहित सर्वगुणोयेत लग्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिये।

क्योंकि निमित्त का दण्डनायक शकुन है।

श्रीहरिभद्रसूरिजी का मत-

सुन्दर लग्न में भी शुभ शकुन या शूभ निमित्त के बल से कार्य करना चाहिये ।

यहाँ शकुन से श्रंगस्फुरण, शकुन, स्वर सामुद्रिक, श्रप्टांग निमित्त श्रीर प्रसन्न चित्तता श्रादि से है ।

चित्तोल्लास के लिये श्रीउदयप्रभमूरि का मत-

सकलेष्विप कार्येषु, यात्रायां च विशेषतः । निमित्तान्यप्यतिकम्य, चित्तोत्साहः प्रगत्भते ॥ १ ॥

सारे कार्यों में विशेष करके यात्रा में निमित्त से भी चित्तोत्साह अधिक बलवान है। ग्रंगस्फुरण ग्रादि निमित्त, अंगस्य-शांदि इंगित, दुर्गादि शकुन ग्रीर लग्नादि ज्योतिष से भी चित्तोत्साह का बल विशेष है।

नंदी आदि का मृहूर्त-

तिवलु-ग्ग-मिस्सरिवलांगि, चिच्चा भोम-सिंगच्छरं । पढमं गोस्ररं नंदी-पमुहं सुहमायरे ॥ १४२॥

तीक्ष्ण, उग्र श्रौर मिश्र नक्षत्र तथा मंगल श्रौर शनिवार को छोड़कर शेष दिनों में प्रथम गोचरी तथा नन्दो प्रमुख शुभ कार्य करने चाहिये।

नवीन सांधु को प्रथम गोचरी करानी हो या वत, प्रायश्चित,

उपधान ग्रीर तप के लिये नागा मंडाने का कार्य करना हो तो रिव, सोम, बुध, गुरु ग्रीर शुक्र तथा ग्रविवनी, रोहिणी, मृगशर, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, उत्तरापाढा, अभिजित्, श्रवण, धनिष्ठा, शतिभिषा, उत्तराभाद्रपद या रैवती नक्षत्र शुभ है।

इसके विशेष विवर्ण के लिये 'कार्यद्वार' में शांतिकार्यों' का विवरण देखना चाहिये ।

#### इस ग्रंथ का फल--

इम्र जोगपईवाम्रो, पवडत्थपएहि विहिम्रउज्जोम्रा । मुि्गम्मिन्याभवरापयासं, दिरासुद्धिपईविम्रा कुराउ ।।१४३।।

इस योग प्रदोप से प्रकटित ग्रथों के द्वारा उद्योत क़रने वाली दिन-शुद्धि-प्रदीपिका मुनियों के मनोभवन में प्रकाश करो तथा ज्ञान की ज्योति ग्रविरत ज्योतिर्मान होती रहे।

यहां मुनियों को उद्दिष्ट करके ही इस ग्रंथ की रचना की गई है, ऐसा स्पष्ट विधान है क्योंकि अष्टांग निमित्त का ज्ञान साधुश्रों के लिये ग्रावश्यक है, मौत्र वे उसका ग्रारंभ समारम्भ में उपयोग नहीं कर सकते हैं। जब वह गृहस्थों के लिये भी जरूरी है किन्तु गृहस्थ उसका ग्रारम्भ समारम्भ में उपयोग करे ऐसी ग्रंपेक्षा रहती है। ग्रतः यह ग्रंथ मुनियों के करकमलों में जाय व उनके हृदय में ग्रनवद्य मार्ग को प्रशस्त करे ऐसी ग्रंथकार की भावना है।

ग्रंथ को परिसमाप्ति करते हए-

### सिरिवयरसेगागुरुपट्ट-नाहसिरिहेमतिलयसूरीगां । पायपसाया एसा, रयगसिहसूरिगा विहिया ॥ १४४ ा।

श्रीरत्नशेखरसूरि ने यह 'दिन शुद्धि दोपिका' प्रकरण श्री वज्रसेन गुरु के पट्टधर श्रीहेमितलकसूरि के पाद प्रसाद से विरचित किया है। श्रीरत्नशेखरसूरिजी महाराज ने इस गाथा से स्वयं के गुरु की परम्परा श्रीर गुरु कृपा का फल निर्दिष्ट किया है, श्रयीत् वृहद्गच्छाधिपित श्रीवज्रसेनसूरि गुरु हुए थे जिन्होंने 'गुरुगुणपर्विशिका' श्रादि ग्रंथों की रचना की थी। उनकी परम्परा में श्रीहेमितलक सूरिजी हुए जिनकी कृपा का फल यह दिन शुद्धि - दीपिका की

# शि इति रयगसेहरसूरिविरइश्रा ।दिगसुद्धिपईवित्रा समत्ता ।।

इस प्रकार रत्नशेखरसूरि विरचित दिन शुद्धि दीपिका नाम का ग्रंथ सम्पूर्ण हुआ ।



# श्रीयतीन्द्र-हिन्दी-टोका-प्रशस्ति-

ज्ञान प्रभाभासुर दिव्य भावः । कारुण्य पूर्णाई विशुद्ध विज्ञः ॥ श्राचार्यवर्थो वर दायक श्री । राजेन्द्रसूरि प्रथितः पृथिव्याम् ॥ १ ॥

अपने उत्कृष्ट ज्ञान की दिन्य छटा से देदीप्यमान सद्भाव-ज्ञोल करुणा से परिपूर्ण गुद्ध चारित्र्यनिष्ठ परम विद्वान आचार्यवर्य श्रीमद्विजय राजेन्द्रसूरिजी महाराज इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए ।

तत्पट्टे धनचन्द्र सद्गुरुवरः ख्यातो यशस्त्री महान् । पश्चात् शातिमयः स्वभाव सरलो भूपेन्द्रसूरिः श्रुतः ।। संजात स्तदनन्तरं गुरुपदे संभूषितः सर्वशः ।

श्राचार्यो विजयादिवन्द्य चर**गः श्रीमद्**यतीन्द्राभिधः ।।२।।

उनके पट्ट पर महान् यशस्वी ग्राचार्य श्रीमद् धनचन्द्रसूरिजी हुए तथा परचात् शान्त स्वभावी श्रीमद् भूपेन्द्रसूरिजी ने इस पद की ग्रलंकृत किया, तदनन्तर ग्राचार्य श्रीमद् यतीन्द्रसूरिजी हुए ।

तदासने सभासीनो विनम्रो विद्वद्वरो विभुः । ग्राचार्यवर्य श्रीसूरिविद्याचन्द्रो विराजते ।। ३ ॥ एतेषां सूरिवर्ग्याणां शासने विविशोभिते । श्रीमद् यतीन्द्र शिष्येण मुनिना 'श्रमणेन' च ।। ४ ।। जयप्रभेण रचिता श्री यतीन्द्राभिधा मुदा । दिन शुद्धि दीपिका ग्रन्थ टीकेयं सरलायिका ।। ५ ।।

श्रीमद्विजय यतीन्द्रमूरिजी महाराज के पट पर विद्वहरेण्य वर्तमानाचार्य श्रीमद् विद्याचन्द्रसूरिजी सुशोभित हैं, जिनके शासनकाल में परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद्विजय यतीन्द्रसूरिजी शिष्य मुनिश्री जयप्रभविजय 'श्रमण' ने पूज्य ग्राचायंदेव श्रीमद् रत्नशेखरसूरिजी म० रिचत इस दिन शुद्धि दीपिका ग्रंथ की सरलार्थमय यह श्री यतीन्द्र हिन्दी टीका लिखी ॥३।४।५॥

सप्त द्विशुन्य नयने वैकमें कार्तिके सिते । पञ्चम्यां विहिता पूर्णा, जालोर नगरे मरौ ।। ६ ।।

विकम सम्वत् २०२७ कार्तिक मास शुक्ल पक्ष को पंचमी तिथि को जालोर (राजस्थान) नगर के चातुर्मास में यह टीका पूर्ण की ।

जयप्रभ कृते यं वै टीका स्यान्मंगल प्रदा ।। सर्वेषा सुख सौभाग्यदायिनी भुवि सर्वदा ।। ७ ।।

मुनि श्रीजयप्रभविजय 'श्रमगा' द्वारा की गई यह श्रीयतीन्द्र हिन्दी टीका सबके लिये सर्वदा सुख सौभाग्यदायिनी एवं मङ्गल प्रदान करने वाली हो ।

